राजेन्द्रलाल क्षणस

# दिल्ली में दस वर्ष

राजेन्द्रलाल हागडा

प्रगति प्रकाशन नई दिल्ली तीन क्यं आठ आने

पंडित श्रमरनाथ भा को जिन्होंने मुफे श्रंप्रेजी निवन्ध साहित्य की दीचा दी।

#### सूची

| भूमिका                            |       |            |
|-----------------------------------|-------|------------|
| जब दूध रुपये का नौ सेर था         |       | ११         |
| गेहूँ कोयलौ एक भाव                | •••   | १६         |
| सामाजिक जीवन पर एक दृष्टि         |       | २१         |
| सामाजिक जीवन का दूसरा पहलू        | • • • | २६         |
| नई दिल्ली की जीवन-घारा            | •••   | ३१         |
| बड़े लाट का दफ्तर                 | • • • | ই          |
| त्र्यगस्त १६४२                    | • • • | 38         |
| कफ्यू की घड़ियां                  |       | 88         |
| एक अमरीकन से भेंट                 | • • • | 38         |
| "विद्रोही" नेता मंत्री पद पर      |       | 78         |
| स्वतन्त्रता त्र्यवतरग             |       | ሂട         |
| एक वर्वंडर                        | • • • | ६२         |
| दो सनसनीपृर्णं महीने              |       | ६७         |
| ऋस्ताचल पर दो सूर्य               |       | ७१         |
| राजधानी में शरणार्थी              |       | ७६         |
| त्रागन्तुकों की त्र्यनुपम प्रतिभा |       | 50         |
| राजधानी की विषमताएँ               |       | 58         |
| बाबू कैलाशचन्द्र                  | •••   | <b>4</b> ε |
| दिल्ली का परिवर्तनशील भूगोल       | •••   | ७३         |
| कुछ इधर-उधर की                    | • • • | १०१        |
| नये रंग नये धंधे                  | • • • | १०६        |
| ऐतिहासिक स्मारक या शरणार्थी घर    | •••   | ११०        |
| राजधानी के स्कूल                  |       | 888        |
| राजधानी के फेफड़े                 |       | ११८        |
| न वह खान-पान, न रीति-रिवाज        |       | १२३        |
| यातायात के साधन                   |       | १२७        |
| मेहमान की आवभगत                   |       | १३३        |

| <br>१३० |
|---------|
| <br>१४१ |
| <br>880 |
| <br>१५६ |
| <br>१६२ |
| <br>१६७ |
| •••     |

# भूमिका

विगत दस वर्ष, १६४०-४०, संसार के इतिहास में सदा श्रसाधारण रूप से महत्वपूर्ण रहेंगे। इस एक दशाब्दी में विश्व का रंगमंच ही बदल गया। न वह नाटक है, न वे कथानक। एक-एक करके पुराने पात्र परदे के पीछे चले गये हैं। उनके स्थान पर नये पात्र,नया नाटक, नये कथानक और बहुत-से नये दर्शक आ जुटे हैं।

इस चल-चित्र में हमारे देश की राजधानी दिल्ली का भी विशेष स्थान है, केवल इसीलिए नहीं कि युद्ध के दिनों में, मध्यपूर्व और वर्मा की लड़ाइयों का संचालन यहाँ से होता था; विल्क इसिलिए भी कि इसी अविध में दिल्ली साम्राज्यवादी अंग्रेजों के प्रधान कार्यालय से बदल कर एक महान स्वतंत्र राष्ट्र की राजधानी बन गई। जो कल्पनातीत परिवर्तन संसार में घटे हैं उनकी छाया हमारे देश पर पड़ी, और जो परिवर्तन हमारे देश में हुए उनकी सबसे गहरी छाप दिल्ली पर लगी।

दिल्ली दूसरे साधारण शहरों जैसी नगरी नहीं है। एक साधारण नगर और दिल्ली में वही अन्तर है जो एक मिट्टी के ढेले और एक पुरानी सुराही में है। सुराही भी बनी मिट्टी ही की है, पर उस पर अनेक हाथों के चिह्न अंकित हैं। सुराही कुम्हार की दत्तता का ही प्रमाण नहीं, उसका अपना भी एक जीवन है। उससे न जाने कितने प्यासों ने लाभ उठायां। सम्भवतः मनचले धनवानों ने उसमें सुरा भर कर भी पी है। ऐसा भी हो सकता है कि महीनों यह उपेत्तित पड़ी रही हो, अन्दर पानी की बूंद नहीं और ऊपर काई और धूल की तह जमी हो। ऐसी सुराही और साधारण मिट्टी के ढेले में क्या तुलना?

ठीक यही अन्तर दिल्ली और दूसरे साधारण नगरों में है।

शताब्दियों से ही नहीं, बल्कि इतिहास के उपा काल से दिल्ली की कुछ विशेषताएं रही हैं। इतिहास का विद्यार्थी जब कभी ऋँग्वें बन्द कर अवकाश वेला में भारत के इतिहास पर विहंगम दृष्टि डालना है तो दिल्ली उसे एक विशाल स्तम्भ के समान दिखाई देनी है। वह सोचता है. हजारों वर्ष हुए जब ऋार्य लीग इस देश में ऋाये और उत्तर-पश्चिमी भाग में बस गये थे, जिसे वे सप्तर्सिध कहते थे। कुछ ममय बाद वे पूर्व की स्रोर बढ़े. स्रोर जैसे ही समना तट पर श्रार्यों का काफिला पहुँचा. ऋषि अगस्त्य या कौशिक के किसी बंशज ने रुकने का आदेश दिया होगा। उस आदेश में ही शायद दिल्ली की उत्पत्ति का रहस्य छिपा है। उस समय से आज तक दिल्ली रूपी पट पर अनेक चित्र अंकित हए, अनेक लेख लिखे गये। इनमें से कुछ विल्कुल मिट गये, कुछ मिद्धम पड़ गये और थोड़ से अभी भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। किन्तु जो चित्र दिल्ली के पट पर इन दस वर्षों में श्रोंकित हुए हैं, वे बहुत गहरे और घने हैं। इनके रंग अभी भी गीले हैं, इसलिए हो सकता है हर देखने वाला इन्हें ठीक न समक पाता हो। पर यह प्रायः सभी जानते हैं कि कुछ समय के लिए इन चित्रों के अपने पराने सभी चित्र फीके पड़ते रहेंगे, क्योंकि ये चित्र इतने अधिक और इतने गहरे हैं कि इनके होते हुए पृष्ठभूमि के मौलिक अंकों को कोई शायद सुस्म-यंत्र द्वारा ही ठीक से पढ़ सके।

यह विवरण गद्यमय छायावाद के सृजन का प्रश्रास नहीं। इसिलण यह उचित होगा कि हम चित्र-तृिलका संवाद से निकल कर हाड़-मांस के प्राणियों की चर्चा करें। आखिर जो परिवर्तन दिल्ली में हाल में हुए हैं उनका प्रमुख विषय तो प्राणी ही हैं। जो वीचियों का समुद्र से सम्बन्ध होता है वही प्राणियों का इन घटनाओं से है।

इन दस वर्षों में दिल्ली की जनसंख्या में गंभीर परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन संख्यासूचक ही नहीं, गुणासूचक भी है। हजारों, सम्भवतः लाखों, की संख्या में यहाँ के पुराने निवासी बाहर चले गये, और लाखों बाहर के लोग यहाँ आ बसे हैं। दिल्ली एक विशेष भाषा और एक विशिष्ट संस्कृति का प्रतीक थी। वह भाषा और संस्कृति अब लुप्त-सी हो चुकी है। उनका वही हाल हुआ है जो बाढ़ के समय छोटे-मोटे पुलों का हुआ करता है।

जब निवासी बदले, तो जीवन-धारा ऋौर साधारण रहन सहन

का वदलना स्वाभाविक ही था। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पंद्रह साल से कहीं विदेश में रह रहा हो और उससे पहले की दिल्ली से परिचित हो, आज राजधानी में आये, तो उसकी दशा "रिंप वैन विंकल" की-सी होगी। गली-कूचों और इमारतों को पहचानता हुआ भी वह सब आर नवीनता के ही दर्शन करेगा। गली-कूचे भी शायद उसे कुछ ब्दले हुए दिखाई दें। लाल किला, जामा मस्जिद आदि ऐतिहासिक समास्क ही सम्भवतः उसे संशय में पड़ने से बचा सकेंगे।

जहाँ तक जीवन-धारा का सम्बन्ध है, उसमें परिवर्तन का अनुपात आंकने के लिए विदेश यात्रा की भी आवश्यकता नहीं। जो लोग सालों से यहीं विराजमान हैं इस परिवर्तन के प्रति उनका ध्यान ऐसे जाता है जैसे ठोकर लग कर गिरने वाले का सड़क की ओर। दिल्ली किसी समय अपने हलवाइयों, परांठेवालों, सलमा सितारे वालों, चाट वालों और तांगेवालों के लिए प्रसिद्ध थी। आज दिल्ली में और चाहे सब कुछ हो, पर ये लोग दिलाई नहीं देते। इनमें से बहुतेरे अब भी यहीं होंगे, पर उनसे मिलने के लिए यत्न करना पड़ता है। वे यहाँ होते हुए भी न होने के बराबर हैं। हलवाइयों में बहुमत अब बाहर से आये हुए लोगों का है। इसीलिए सोहन हलवे के स्थान पर अब सिधी हलवा ही अधिक विकता है।

परांठे वालों का न्यापार भी मन्दा पड़ गया है, क्योंकि एक परांठे वाले की जगह श्रव चार शामी कवाव और गोशत रोटी वाले हैं। और चाट वालों को छोले कुलचे वाले हाथ करके ले गये। सलमा-सितार और गोटा किनारी का वैसे ही फैशन नहीं रहा। फैशन का तो समाज से घनिष्ट सम्बन्ध है। जैसे-जैसे समाज बदलता है, ठीक वैसे ही फैशन भी बदलेगा। श्रव रहे तांगे वाले। कम से-कम म्ल्य प्रातिशत पुराने तांगे वाले दिल्ली से चले गये हैं। उनकी जगह नये श्रादमी यह काम करने लगे हैं। इनमें उन जही तांगे वालों की बात कहां जो घोड़े से एक विशेष लहजे में बात किया करते थे, जो हर चिटकपड़िये को हुजूर और दिर को गंवार कह कर सम्बोधित किया करते थे श्रीर जो खाली वक्त में सवारियों की राह देखते तांगे पर बैठे बैठे पतंग उड़ाया करते थे!

अस्तु, कौन गया, कौन आया, क्या बदला और क्या रहा, इसका विस्तृत विवरण इस पुस्तक में देने की चेष्टा की गई है। दिल्ली के जीवन में घटित इन परिवर्तनों का विशेष महत्व इस लिए हैं कि दिल्ली पहले की भांति आज भी भारत का राजनीतिक केन्द्र हैं। रेग्वागिएत अथवा भूगोल ने भले ही दिल्ली पर आघात किया हो और जो स्थान पहले ही देश के ठीक मध्य से दूर था अब सरक कर सीमावर्ती बन गया हो, पर शासन, राजनीति और विचारधारा की दृष्टि से दिल्ली इतना प्रभावपूर्ण केन्द्र पहले शायद ही कभी रहा हो जितना आर्ज है। इसलिए दिल्ली के परिवर्तनों में देश की राजनीतिक स्थिति का प्रति-बिम्ब है। दिल्ली की विगत घटनाओं के अध्ययन से स्वतन्त्र भारत की राजनीति और सामाजिक गतिविधि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

इन दस वर्षों में घटनाचक बहुत तीव्रगति से घूमा है। महा-युद्ध का संचालन, लोगों का सरल और सुखद जीवन, १६४२ का श्रान्दो-लन, स्वतन्त्रता-सम्बन्धी वार्ता, स्वतन्त्रता श्रवतरण, देश का विभाजन, १६४७ के उपद्रव, लाखों शरणार्थियों का श्रागमन और एक लाख से ऊपर मुसलमानों का निष्क्रमण, गांधीजी की हत्या, शरणार्थियों की समस्या, निरन्तर बढ़ती हुई महंगाई, इत्यादि—ये हैं इस काल की विशेष घटनाएं।

एक तो ये घटनाएं स्वयं ही असाधारण महत्व की हैं, और फिर ये भारत की राजधानी में घटी हैं, इसलिए इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से गत दस वर्षों का भारत का इतिहास दिल्ली के इस दस वर्षीय घटनाचक में प्रतिबिन्धित होता है। हो सकता है, दिल्ली के निवासी इस विचारसे सहमत न हों। यदि यह ठीक हैं, इसमें दोष इन घटनाओं का नहीं, हमारी आंखों का है, बल्कि यह कहना चाहिये मानव-स्वभाव का है। निकट से देखने वाला हमेशा लाभ में नहीं रहता। द्रष्टव्य वस्तु के महत्त्व के अनुसार ही द्रष्टा और द्रष्टव्य में अन्तर रहना चाहिये। द्रष्टव्य जितना अधिक महत्त्वपूर्ण हो उतना ही अधिक दूर से देखा जाय तो अच्छा रहता है। हमने इन घटनाओं को बहुत निकट से देखा और बहुत पास से सुना है। इसीलिए हम प्राय: इन्हें विशेष रूप से असाधारण नहीं मानते। इसी सिद्धांत पर विश्वास करते हुए मेरा खयाल है कि भावी इतिहासवेत्ता ही इन घटन नाओं के वास्तविक महत्त्व को आंक सकेगा।

# जब दूध रुपये का नौ सेर था

एक पुरानी कहावत है, जो दिल्ली के आस-पास प्रचलित हैं और जिसे हम बचपन से सुनते आये हैं। वह है—"दिल्ली में १२ बरस रहे तो भी भाड़ ही मोंका।" सौभाग्य से मुभे यहाँ रहते अभी दस ही साल हुए हैं। यह कहावत कम-से-कम इस समय मुभ पर लागू नहीं होती, यद्यपि यह मैं जानता हूँ कि देर-सवेर मेरे ऊपर यह चिरतार्थ अवश्य होगी। मुभ जैसे व्यक्तियों के लिये ही तो आखिर यह गढ़ी गई होगी।

सदियों से दिल्ली राजधानी रही है। यहाँ ही मुगल सम्राट् रहे। यहाँ ही आजकल राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और अन्य उच्च अधिकारी रहते हैं। मुगलों के दिनों में प्रायः सभी जीवट के लोग किस्मत आजमाने दिल्ली ही आया करते थे। इतिहास से इस बात की पृष्टि होती है। शाह आलम ने एक हजाम (नाई) को दारोगा बना दिया था। कहते हैं एक दिन बादशाह बहुत मुस्त और चिन्तित-से थे। हज्जाम उनके बाल काटने आया। उसने उनके सिर की इतनी अच्छी मालिश की कि उन्होंने प्रसन्न होकर उसे कोतवाल का ओहदा बखश दिया। इसी प्रकार नानबाई, माली, साधारण सिपाही आदि के भाग्य जागे। इसीलिये लोग दिल्ली की करामात के कायल हो गये। यह करामात मुगलों के साथ ही समाप्त नहीं हो गई। सम्राट आते-जाते रहे, शासन बनते-विगड़ते रहे, किन्तु दिल्ली का जादू बराबर बना रहा। आज भी उसी प्रकार बना है।

खैर, दूसरा विश्व युद्ध छिड़ते ही १६३६ में जब मैं दिल्ली आया, मेरे दो-चार पुराने मित्र भी उन्हीं दिनों यहाँ आ बसे थे उनमें से एक अध्यापक थे। वे अब भी यहीं विराजमान हैं। कूचा नटवां में किसी प्राइमरी में स्कूल ३० रुपये मासिक पर काम करने लगे थे। वे रहते थे करौलवाग, जो उन दिनों दिल्ली का एक उपनगर था। एक दिन बहुत घवराये हुए मास्टर जी मेरे पास आये और बोले—"भाई में तो करनाल वापिस जा रहा हैं। मालिक मकान से रात भर तृन्तृ में-में होती रही। हटा-फूटा फोंपड़ा है उसका भी ३ क० किराया मांगता है। आज तक तो सर्था दो खुशी से लेता रहा, अब न जाने उसे क्या दिखाई दे गया जो.......।"

छुट्टी का दिन था, मैं मास्टर जी के साथ हो लिया। मैंने सोचा, हमारे मित्र भावुक व्यक्ति हैं, कहीं मार-पीट पर नौवत न आ जाये। करौलवाग पहुँचने ही मैंने मालिक मकान से बात की। वह पास वाले घर में रहता था। दोनों मकान उसी के थे। उसने कहा—"मास्टर जी को मैं यहाँ नहीं रहने दूँगा। इनके बच्चों ने सब किवाइ तोड़ दिये हैं।"

मैंने कहा भाई बच्चे तो शरारती होते ही हैं। तुम्हारे भी ऐसे ही होंगे।

तैश में आकर उसने उत्तर दिया—"जी हाँ मेरे भी ऐसे ही सही। पर मकान मेरा है। ऐसी बराबरी करनी है तो यह मकान खरीद क्यों नहीं लेते। ४४० क० मेरे हवाले करें और फिर मकान इनका है, जो चाहें सो करें।"

मैंने चुनौती स्वीकार कर ली और उसी दिन चार मित्रों से रुपया इकड़ा कर मास्टर जी के हवाले किया। अगले ही दिन उन्होंने रिजस्ट्री करवा ली और पक्के मकान मालिक हो गये।

इस मगड़े के कारण मित्र का भाग्य उदय हो गया। घर तो ईरवर का नाम था, परन्तु उसमें तीन सौ गज जगह थी। चार साल बाद जमीन का दाम २४ रु० गज़ हो गया। मास्टर जी सौ गज़ में आप रहते रहे और २०० गज़ के दाम खड़े कर लिये। पैसा हाथ लगा तो मास्टरी छोड़ ठेकेदारी की सूभी। इस समय अच्छे खास धनी हैं। नई दिल्ली में रहते हैं और मोटर बगैर पाँव नहीं रखते।

इसी तरह दिल्ली बहुतों को रास आई। जिन्हें नहीं आई वे अब भी भाड़ मोंकते हैं।

यह तो विषयांतर हो गया। मेरा असल उद्देश्य तो दिल्ली के सम्बन्ध में यहाँ अपने निजी अनुभव देना है। जब अक्तूबर १६३६ में मेरा दिल्ली आना हुआ, राजधानी उजाड़-सी थी। रौनक यदि कहीं थी तो रेल के स्टेशन पर ही, क्योंकि सरकारी दफ्तरों की शिमले से उतराई शुक्त थी। आठ-दम दिन में एक मम्बन्धी के यहाँ टिका। फिर एक दिन मकान की खोज में निकला। एक मित्र मुभे बाबर रोड पर ले गये। मार्केट में पहुँचते ही मेरे मित्र ने एक मद्जी वेचने वाले से कुछ पूंछा और भारी-मा चावियों का गुच्छा उठा वह आगे-आगे हो लिया। एक दूसरे के बाद उसने हमें चार-पाँच मकान दिखलाये — छीटे पर साफ सुथरे, कोठीनुमा। उनमें से हम ने एक पसन्द कर ही लिया। किराया २४ रुपया महीना तय पाया।

मैंने बात काटते हुए कहा...... "अशिवर तुम क्या भाव लगाओंगे!"

उत्तर मिला: ''हम नौ सेर का लगा लेंगे। जी चाहे आप लें या न लें। कमती-इड़नी नहीं होगा।''

मेंने भाव स्वीकार किया और सेर सेर की तीन बोतलें ले लीं।
सस्ती उन दिनों सारी दुनिया ही थी, पर दिल्ली दुनिया से
गज भर आगे बढ़ी थी। दूध, घी, फल, सिंड जा सभी अन्य शहरों की
अपेचा यहां कुछ अधिक सस्ती थीं। कारण न जाने क्या था। मैंने
कई दुकानदारों से पूछा। एक फल वाले ने कहा....... 'दिल्ली में फल
की खपत थोड़ी है, इसी लिये सस्ते भाव बेचने पड़ते हैं।" जब परचून
वाले से पृछा कि रोहतक का घी रोहतक की अपेचा दिल्ली में सस्ता
कैसे जिकता है, तो उत्तर मिला: "......बाबू जी, भाव खपत पर
निर्भर है। रोहतक में विकी थोड़ी और यहाँ बहुत अधिक है। इसी
कारण यहाँ चार पैसे कम में डठा कर भी पड़ता खा जाता है।"

मैंने जो थोड़ा बहुत अध्ययन अर्थ-शास्त्र का किया था, ये तर्क

सुन कर वह भी घपले में पड़ गया। किस की सच मान्ँ और किस की भूठ, कई दिन के विचार के चाद भी में इसका निर्णय न कर सका। हमें हर चीज ही घर के आगे मिल जानी थी। या टेलीफोन पर आर्डर दे कर मंगा लेते थे। यहाँ के लोगों की ईमानदारी और ज्यापार-बुद्धि से भी में काफी प्रभावित हुआ।

नौकरी करने से पहले दिल्ली में आया तो कई बार था, मरन्तु कभी दो-चार दिन से श्रधिक यहाँ ठहरना नहीं हुआ था । यहाँ के बाज़ारी श्रीर गली-कृचों से एकदम अपरिचित था। यहाँ रहते मुक्ते लगभग हाः महीने होने को आये थे। एक दिन किसी कार्यवश मुफे बहुत घमना पड़ा। उस दिन मैंने कई नये बाजार देखे। घर आकर मुक्ते अपने मित्र श्री बुखारी के एक लेख की याद आ गई। वह लेख है ''लाहीर का जुगराफिया।" श्री बुखारी की श्रीसद्ध पुस्तक "मजामीने पित्रस" में मैंने उपर्युक्त लेख पढ़ाथा। लेख में बुखारी महोदय ने लाहीर के विचित्र भूगोल का विवेचन किया है। मैंन सोचा, यद बुखारी साहब दिल्ली पर कछ लिखते तो उनके लेख का शीर्षक कछ और ही होता। भूगोल और इतिहास तो दिल्ली के चारों स्रोर विखरा पड़ा है। उस में कोई विशेषता नहीं। श्री बुखारी की प्रतिभा किसी श्रीर ही दिशा में जाती। उन के लेख का शीर्षक होता "दिल्ली का गरिगन"। गरिगन से बढ़ कर दिल्ली को और ऋछ प्रिय नहीं। इस बात के मेरे पास ठोस प्रमाण मौजूद हैं। यदि आप अभी सदर बाजार जायें, तो थोड़ी दूर चल कर ही आप एक खुले चौक में पहुंच जाएंगे जिस का नाम है बारह दूटी। वहां से सीधे यदि पहाड़ गंज चले जाएं गे तो छ: दूटी जा पहुंचेगे। वहाँ से आप नई दिल्ली में प्रवेश ही नहीं कर सकते जब तक पंचकुई के दर्शन न करें। श्रीर नई दिल्ली पहुँच कर श्राप बाग्ह खम्बा तो घूमने निकलियेगा ही। गणित के इतने स्मारक आप को और कहीं आसानी से नहीं मिलेंगे।

बारह खंबा का नाम लेते ही मुक्ते एक वात याद आ गई। मेरे बड़े भाई कई वर्ष दिल्ली रहे हैं। १६३२ में वे द्रियागंज से नई दिल्ली आ गये, क्योंकि वहां से दफ्तर नज़दीक पड़ता था। उन दिनों में इलाहाबाद में पढ़ता था। नये पते से मुक्ते सूचित करते हुए भाई साहब का पत्र मेरे पास आया, जो इस प्रकार था!..... ''प्रिय....

द्रियागं त का मकान् छोड़ में अब नई दिल्ली आ गया हूँ। काफी अच्छी और खुनी कोठी मिल गई है। हाँ, किराया कुछ अधिक है, २६ फ० मास्तिक ठहरा है। मेरा पना है न० १३, वारह्खवा रोड। बारह खंबा नई दिल्ली का सुवर्व (उपनगर) है। उजाड़ अवश्य है, किन्तु नई दिल्ली से बहुत दूर नहीं। किर भी हुं ढ़ने में तुम्हें शायद कठिनाई हो। इस लिये आने से पहले पत्र लिख देना, में तुम्हें स्टेशन पर मिल जाऊँगा.....।"

# गेहूँ कोयला एक भाव

तीन साल दिल्ली में बहुत सुख से बीते। यूरोप में और मध्यपूर्व के रेगिस्तान में घमासान युद्ध चल रहा था। दिल्ली ऋलाँकिक धैर्य श्रीर संतोप से लड़ाई की खबरें सुनती श्रीर पढ़ती। श्रनेक कारणों से दिल्ली के लोग युद्ध के परिएाम के प्रति कभी चिन्तित दिखाई नहीं देते थे। मुक्ते याद है...... ऋत्रैल १६४० की बात है कि एक दिन सायंकाल में कुछ मित्रों के साथ कनाटप्लेस में मटरगश्ती कर रहा था। अचानक एक अखबार वेचने वाला चिल्लाया—"शाम का ताजा अखबार। हिटलर पैरिस में पहुँच गया......सारे फ्रांस पर नाजियों का कब्जा......" सभी ने यह खबर मुनी, आश्चर्य से पल-भर के लिये भोंहें निकोड़ी और फिर मुनी-अन पुनी कर सब लोग अपने अपने धंधों में व्यस्त हो गये। मेरा मित्र बराबर एक के बाद दूसरा जुता देखता रहा। किसी में कोई दोप निकलता और किसी का चमड़ा हल्का बतलाता। पैरिस में जर्मन सेनात्रों के प्रवेश की ख़बर अच्छा वृट पहनने के उसके चाव को रत्ती भर भी कम न कर सकी। सामने की दुकान से एक सज्जन तौलिये खुरीद रहे थे। दुकानदार ने तौलियों का ढेर लगा दिया, किन्तु साहब को जिस बिशेष कारखाने का बना तोलिया चाहिये था, वह नहीं मिल रहा था। सुन्दर तौलियों के ढेर को अञ्चला छोड़ साहब सपत्नीक निःसंकोच आगे बढ़ गये।

मेरे हाथ में दो पैसे का समाचार-पत्र था। में जैसे ही दो-चार लाईनें पढ़ता, श्राँख उठा कर दायें-बायें देख लेता। सभी कार्य पहले की तरह हो रहे थे। श्रोडियन के सामने श्राल् की टिकिया श्रोर चाट वाला प्राहकों के लिये पत्ते परसता-परसता थक गया था। सिनेमा घरों के सामने प्रतिदिन की तरह भीड़ लगी थी। कई लोग बगल में श्राव्यार दवाए हुए थे, किन्तु शायद पढ़ने के लिये विशेष उत्सुक न थे। श्राभ- नतात्रों और अभिनेतियों के चित्र उन्हें अधिक आकर्षित कर रहे थे।

सरकारी चेत्रों में कोई विशेष हलचल अथवा घबराहट नहीं थी। सभी लोग शिमला जाने की तैयारी में थे। वड़े अकसर सम्भवतः दिल्ली की बढ़नी हुई गरमी में कुछ सोच नहीं पा रहे थे। कलर्क-समाज का उत्साह तो अदम्य था। भैंने कई एक को यह कहते हुए सुना, "मियां, कोई-हारे कोई जीते, सन्तों की बला से, यहाँ तो कलर्की करनी है, हम पर कीन सवारी गांठता है इससे हमें क्या मतलव। जैसा अँग्रेज, वैसा जर्मन।"

युद्ध के पहले दो वर्षों में वास्तव में बहुतों का यही दृष्टिकोण था।
युद्ध का प्रभाव हम लोगों पर पड़ा ही क्या था। सब वेकार लोगों को
नोकरी मिल गई, ठेकेदारों ने हाथ रंग लिये और अतेक सरकारी कर्मचारियों के वेतन इस तीन्न गित से बढ़ने लगे कि स्वयं उनकी कल्पना
इस दौड़ में पिछ द गई। लड़ाई का पहला चरण हमारे लिये मीठा ही
मीठा था। कड़वाहट इसमें नाम को न थी। हाँ, हमारे राजनीतिक नेतागण असंतुष्ट थे। जनसाधारण भी कांग्रेस के प्रति श्रद्धा और आस्था
रखने के कारण, उनकी हाँ में हाँ मिलाता था। किन्तु असल में वह जिस
मंच पर खड़ा था, वह युद्धजन्य सुअवसरों के निकट और नेताओं के
आशीर्वाद से कुछ दूर था। समय के अनुसार सभी अपने-अपने धर्म
का पालन करते रहे। जनता निःसन्देह कांग्रेस के साथ थी, किन्तु
आँख बचा कर सरकारी युद्ध प्रयत्नों में भी योग देती थी। इस
योगदान का युद्ध के परिणाम अथवा हमारे शासकों की अपीलों से
इतना सम्बन्ध नहीं था, जितना निजी स्वार्थ और धनोपार्जन की
आकांद्वा से।

१६४१ के समाप्त होते ही पासा पलटा। जापान युद्ध में कूदा श्रीर हमें भी हवा का भोंका-सा लगा। लड़ाई के समाचारों में दिल्ली के लोगों की रुचि बढ़ी। युद्ध की विभीषिका उन्हें शायद पहली बार हिन्दुस्तान की श्रीर लपकती हुई दिखाई दी। दिल्ली के लोग श्रव जहाँ मिलते श्रीर वातचीत करते, घर गृहस्थी के मामलों के साथ-साथ युद्ध की खुबरों की समीचा भी करने लगे।

श्रव श्रावश्यक वस्तुश्रों के भाव की श्रोर भी ध्यान जाने लगा। चीनी चार श्राने से बढ़कर एकदम सात श्राने सेर हो गई। चीनी की चर्चा ही शुरू हुई थी कि गेहूँ बाजार से ग्रायब हो गया। जिसे यह भी पता न होता था कि घर में कितना आहा आता है, कहां से और किस भाव लिया जाता है, अब वह सच्चे अर्थों में आहे-दाल की चिन्ता में हुव गया।

रिववार के दिन मुक्त एक वार चार घंटे आदे की खोत में पहाइगंज के चक्कर लगाने पड़े। जिससे वात की वहीं कम्में खोता कि दृकान में आदा या गेहूँ ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। इस काम में में कुछ अनजान-सा भी था। हमेशा नोकर के भरोमें काम चलना था। में इन कस्मों का अभिप्राय न समक पाया। सौभाग्य में श्री कुलवन्तराय मिल गये, जिन्होंने दो महीने पहले ही मेरा बीमा किया था। देखने ही वे मुक्ते अपने घर ले गये। मैंने कहा...... "मित्र इस समय आदा चाहिये, घर में मुश्कल से सेर भर होगा। कहीं से दिलवाइये ना।"

कुलवन्तराय तो जन्म से सज्जन थे, श्रीर मित्र को आफत में देखकर पिघल भी पड़ते थे। इसीलिय वे इतने सफन इन्शोरेन्स ऐजेन्ट थे। उन्होंने श्राग्रह किया कि मैं बैठा रहें, वे स्वयं २० सेर श्राटा कहीं से ले श्रायेंगे। वे चले राये श्रीर श्राप्त पंदे में ही श्राटा लेकर लीट श्राये। २० सेर श्राटा सादे श्राठ रुपये का था।

घर पहुँच कर आटे की बोरी रख दी और मैंन उसे इस अन्दाज से देखा जैसे शिकारी अपने मृत शिकार को देखता है। दो दिन बाद ही इंधन खत्म हो गया। गेहूं की तरह ही कोयला भी दूँ द-खोज कर पहाड़गंज के किमी कोने से १६ कः मन के हिमाब कृतज्ञता-पूर्वक प्राप्त किया गया। ऐसे ही चावल, घी, तेल आदि यकायक रसातल को पहुँच गये। इन चीजों की नियमित खोज ने छोटे-बड़े और क्लर्क-अफसर के भेदभाव को बड़ी सुन्दरता से दूर कर दिया।

राशन व्यवस्था चालू हो जाने के बाद भी महीनों आटा दाल ही बहुतों के जीवन का ध्येय रहा। वैसे तो यह काम दिल्ली की परम्परा के ठीक अनुरूप हैं, परन्तु फिर भी शुरू-शुरू में कुछ खटका। हमारे स्वर्गीय नानाजी जो दिल्ली में २० साल रहे, कहा करते थे कि दिल्ली में सदा दो प्रकार के लोग ही रहा करते हैं।......एक तो वे जिन्हें केवल आटा-दाल वेचने की चिंता रहती हैं, और दूसरे वे जिन का एक मात्र ध्येय ये चीजें खरीदना और उन्हें पचाना है। इसीलिये तो दिल्ली में अनेक भव्य होटल हैं, भवन हैं, विशाल दफ्तर हैं, पर पुस्तकालय एक भी नहीं। दिल्ली का जलवायु अध्ययन या किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक दौड़-धूप के सर्वथा प्रतिकृत है। स्वर्गीय नाना के इस कथन की सच्चाई १६४२-४३ में मेरे हृदय पर अमिट रूप से अंकित हो गई।

युद्ध की परिस्थितियों का दिल्ली पर एक और प्रभाव पड़ा। आगे तो सरकारी दफ्तर दिल्ली का एक भाग थे, अब दिल्ली इन दफ्तरों का एक भाग बन गई। दफ्तरों की, कर्मचारियों की, दफ्तर कनाने वालों और कर्मचारी नियुक्त करने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि रोष दिल्ली इस विस्तृत जगत में डूब गई। एक दिन तो मुफे वड़ा विचित्र अनुभव हुआ। बड़ोदा से एक मित्रका पत्र आया, जिसमें कहा गया था कि में किसी कार्य के लिये एक सज्जन से मिल्लूँ जो मानसिंग रोड पर रहते थे। पत्र में कोठी का नम्बर नहीं दिया गया था। काम बहुत आवश्यक था, सो उसी दिन में मानसिंग रोड पहुँचा। चिट्ठी में दिये गये विवरण के अनुसार में एक कोठी के अन्दर चला गया। सामने वाले कमरे में देखता क्या हूँ कि बहुत से लोग वैठे टाइप कर रहे हैं। मेंन दरवाज़ा खटखटाया। एक व्यक्ति मेरे पास आये। मेंने कहा श्रीमान साहू वासनजी से मिलना चाहता हूँ।

उत्तर मिलाः "यह तो सरकारी दक्तर है जी, सप्लाई डिपार्टमैंट की ब्राँच एल०, सेक्शन सी०-१३।"

में उलटे पाँच वापिस हो लिया। फिर से पत्र निकाल कर पढ़ा। कहीं में रालती में तो नहीं था। चूँ कि साथ वाली कोठी भी वैसी ही थी मेंने उसमें घुमने का दुःसाहस किया। अन्दर पहुँचने की नौबत ही नहीं आई। सन्तरी ने गेट पर ही रोक दिया। पूछने पर पता लगा कि वहाँ फूड डिपार्टमेंट (खाद्य विभाग) की कोई शाखा डटी हुई है। में निराश तो हो ही गया था, लौटने म्से पहले एक और प्रयत्न करना ठीक समभा। उसी सड़क पर अन्त में एक विशाल भवन की और में बढ़ा। अन्दर जाकर सेठ वासनजी के बारे में पूछा। एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने मुक कर सलाम किया और पूछा सेठ साह्य किस डिपार्टमेंट में हैं और उनका वेतन क्या है।

कैसा वेतन, कैसा डियार्टमेंट, मैंने चिल्ला कर कहा। वे तो बड़ोदा के लखपित व्यापारी हैं। इसी सड़क पर उनकी दो-तीन कोठियाँ हैं। आजकल दिल्ली आये हुए हैं। स्वागत-कर्ता ने समा माँगी और कहा..... ''यह तो जनाव सरकारी अक्रमरों का होस्टल है।''

दिल्ली जिस बेतुके ढंग से फैल रही थी, उससे में पिन्चित था, फिर भी उस दिन की घटना से मुफे कुछ आश्चर्य हुआ। प्रायः सभी बड़ी-बड़ी खाली कोठियाँ और राजाओं के महल सरकार ने प्राप्त कर लिये थे। किसी में दफ्तर और किसी में दफ्तर वाले आ बसे थे। दर्जनों सड़कों पर खाइयाँ खोदी जा रही थीं और हवाई हमले से बचाव की व्यवस्था की जा रही थी। कलकत्ते पर एक-दो हमले हो चुके थे। दिल्ली में जगह-जगह विचित्र ढंग के शरण घर बनाये गये थे, जो देखते ही बनते थे। भोंपू बजा कर और घटाटोप अधेरा करके दिल्ली के लोगों को हमले से रक्षा का अभ्यास भी कराया गया।

इस भयावने नाटक के कारण दिल्ली के लोगों में विशेष घवरा-हट पैदा नहीं हुई, बल्कि थोड़ा-बहुत मनोरंजन हो हुआ। धनी लोग शायद घवराये हों किन्तु जिन्हें अपने और अपनों के शरीर की ही रज्ञा करनी थी उन्हें शरण घरों की पक्की दीवारों पर और तिर्झी खन्दकों पर भरोमा था।

श्रभ्यास होते रहे। जापानी मिण्पुर में श्रा घुसे, कलकत्ते पर रात्रु के श्रधिकार की भविष्यवाणियाँ होने लगीं। परन्तु दिल्ली बाले विचिलत नहीं हुए। जामा मसजिद पर शाम के समय बही भीड़, चाँदनी चौक में वहा रौनक श्रौर कनाट प्लेस में पहले-सी चहल-पहल बरावर बनी रही। शत्रु द्वारा श्राक्रमण की शंका सब को थी, किन्तु इस पुरुयभूमि में शत्रु का श्रागमन हितकर होगा श्रथवा श्रहितकर, इस सम्बन्ध में स्पष्ट विचार वाले इने-गिने व्यक्ति होंगे। बहुमत नि:संदेह उन लोगों का था, जो जापानियों को शिव के उपासक मानते थे।

कुछ भी हो, दिल्ली के लोग ऐसी परिस्थितियों में विचलित होना नहीं जानते। शासन सत्ता की उलटफेर, सल्तनतों का ढह जाना, बाह्य आक्रमण्—इन सब को तो दिल्ली बाले हजारों वर्षों से देखते आये हैं। इन घटनाओं की छाप दिल्ली की सभ्यता, यहाँ के रहन-सहन, रीति-रिवाज और विचारधारा पर भी पड़ी है। इसकी चर्चा हम आगामी लेखों में करेंगे।

## सामाजिक जीवन पर एक दृष्टि

१६३६-४० में पुरानी दिल्ली का जो जीवन था, आज उसकी कल्पना मात्र से ऐतिहासिक खोज का आभास होता है। कैसे विचित्र थे वे दिन, जब कश्मीरी गेट से औरंगजेब रोड (नई दिल्ली) तक जाने में यात्रा की कलक दिखाई देती थी। कम से कम मुक्ते इतनी दूर जाने के लिये कई दिन पहले दिल में तैयार होना पड़ता था। आने-जाने का कोई प्रबन्ध नहीं था। बसें थीं ही नहीं, तांगे खूब सस्ते मिलते थे, पर बहुत दूर जाना पसंद नहीं करते थे। दिल्ली के तथा और किसी भी ठिकाने के शहर के ताँगों में बही अन्तर हैं जो दियासलाई की डिविया और मजबूत काठ के डिब्बे में। बने दोनों लकड़ी के हैं, परन्तु एक इतना हल्का और छोटा है कि आँधी में बिना घोड़े के उड़ सकता है। दूसरा जरा भारी और बड़ा होता है। परन्तु इन दिनों दिल्ली के ताँगों में कुछ सुधार हुआ है।

यातायात के साधन न होने के बराबर थे, इसीलिये नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में इतना ही मेलजोल था जितना गाहक और दुकानदार में होता है। असल में सरकारी नौकरों की दृष्टि से, नई दिल्ली से शिमला नजदीक पड़ता था और पुरानी दिल्ली दूर। पहले मेंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों में ही प्रमाण मिल गया। एक मित्र सप्लाई विभाग में काम करते थें। नई दिल्ली आने से पहले ४ साल शिमला में रहे थे। यहाँ आते ही उन्हें सरकारी मकान मिल गया। एक साल के बाद किन्हीं कारणों से उन्हें सिविल लाइन्स (पुरानी दिल्ली) में घर लेना पड़ा। १६४२ से आज तक वे वहाँ रह रहे हैं और शायद वहीं से रिटायर हो जायेंगे, क्योंकि अब वे नई दिल्ली में सरकारी मकान प्राप्त करने के हक्तदार नहीं। सो शिमला नई दिल्ली का मुहल्ला ठहरा और पुरानी दिल्ली दूसरा शहर। मकान-सम्बन्धी इन

संरकारी नियमों से दोनों दिली के आपसी सम्बन्ध पर काफी प्रकाश पड़ता है।

बैमे तो उन दिनों पुरानी दिली ही परम्परागन दिली थी। नई तो सचमुच ही नई थी। नई दिली के जीवृन पर आगे चल कर विचार करेंगे, आज पुरानी दिली की सैर की जाय।

चाँदनी चौक और कश्मीरी गेट में रहने वाले कई , सिंत्रों के यहाँ मेरा आना-जाना था। एक मित्र कटरा नील में रहने थे। ये थनी थे और कम से कम बीस मकानों के मालिक। एक दिन छुट्टी के रीज इनके यहाँ जाना हुआ। खयाल था, सब लोग मिल कर कुनुव चलेंगे। मेरे मित्र का नाम कैलाश है। बैटक में कैलाश के पिता और पर के कुछ लोग बैठे थे। नमस्कार कर मैं भी वहीं बैठ गया। आधे पंट वाद कैलाश आ गये। उनके पीछ एक और मजन थे। ये थे कैलाश जी के कुल-ज्योतिषी। कैलाश के पिता जी ने ज्योतिषी जी के घुटने छुए और कहा—"छोटा मुना किसी काम से कलकत्ते जा रहा है, आप तिथि निकालें तो इसे भेजने की तैयारी कम्हैं।"

मुक्ते काकी आश्चर्य हुआ कि कैल श और उनके भाई दोनों पहे-लिखे सममदार आदमी हैं, फिर भी ज्योतिषी उनके जाने का समय और दिन निश्चित करते हैं। पता लगा कि यह कुल की परम्परा है। सो इसे जारी रहना ही चाहिये।

में वैठा-वैठा उकता गया। कैलाश से पृद्धा, उतुव चलने का इरादा है या नहीं।

"जरूर चलेंगे, ववरात्रो मत।"

यह उत्तर पा कुछ सन्तोष हुआ। इतने में ही पिता जी की आजा हुई मुत्रों को हकीम जी के यहाँ ले जाया जाय। हकीम भूरे खां बल्लीमारान में हिकमत करते थे। में भी कैलाश के साथ हो लिया। वहाँ बहुत से रोगी एक कमरे में बैठे थे। थोड़ी-थोड़ी देर बाद एक आदमी नाम पुकारता था और रोगा एक-एक कर के हकीम साहब के रूबरू पेश होते थे। वातावरण अम्पताल का नहीं बरन कचहरी का था।

त्राखिर हम लोगों की भी बारी ऋाई। हकीम भूरे खाँ के ठाठ देख कर बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक मुरालकालीन ऋन्दाज में वे बैठें थे। चाँदनी बिछी थी। हुका किसी दूसरे कमरे में होगा। बिजली की तार की तरह एक लम्बी नली हुक्के को हंकीम साह्य से मिलाये हुए थी। दूर से ही उन्होंने मुन्नी को देखा। कुछ प्रश्न किय और पाँच मिनट में ही नुस्खा लिख कर कैलाश के हवाले किया। बाहर आ कर मैंने कैलाश को बहुत बुरा-भला कहा। वे दिक्यान्सी हकीम जादूगर ही होंगे अगर इनके इलाज से किसी को भी लाभ होता हो। परन्तु दो स्वाह बाद मुन्नी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो समाचार मिला, उससे यही सिद्ध हुआ कि भूरे खाँ जादूगर हैं।

कुतुव जाने का विचार त्यागना पड़ा । बहुत देर हो चुकी थी। सब लोग हाथ पैर घोकर खाना खाने के लिये बैठ गये। हर एक थाल में आठ-आठ कटोरियाँ थीं। इनमें से चार में चटनी और अचार आदि थे, बाक़ी में मिर्ची की परत से ढकी सब्जी और दाल। में मिर्च खाने का आदी नहीं, इसलिए थोड़े से चावल चटनी डादि से खा कर उठ खड़ा हुआ।

कैलाश के साथ मेरा घर का सा सम्बन्य था। कोई श्रोपचारिकता नहीं थी। शाम के समय में जब कभी भी उनके यहाँ गया, हमेशा चाट श्रोर दही-बड़े से मेरी खातिर की गई। श्रसल में दिल्ली के लोग शाम को चाय श्रादि कम पीते हैं। प्रायः चाट का ही सेवन करते हैं। मैंने चाट वचने वालों की दो चार दुकानें देखीं। उनके सर्राकों के से ठाठ थे। कई-कई नौकर, गाहकों की भीड़, सैंकड़ों रुपये की रोजाना विक्री। पता लगा कि इम्पीरियल बैंक के पास एक चाट वाला एक छोटे से कमरे का ७० रु० मासिक किराया देना है। खयाल कीजिए १६३६ में यह किराया कितना श्रधिक था, जबिक ४० रु० में श्रच्छी खासी कोठी रहने के लिये मिल जाती थी। इस से जान पड़ता है कि चाट वालों का व्यापार कितना चमका हुआ था।

पुरानी दिल्ली में मनोरंजन के साधन इने गिने ही थे। रईस लोग तो दो घोड़े की फिटन में बैठ कर चार-पाँच मील की हवाखोरी को ही मनोरंजन समफते थे। अधिक से अधिक कुद्सिया बाग में आध घंटा बेंच पर बैठ लिये। मध्यम वर्ग के लोग जामा मस्जिद और लाल किले के सामने जो विशाल मैदान है उस में घूम-फिर कर या बैठ कर दिल बहलाते थे। इन मैदानों में शाम के समय दर्जनों टोलियाँ इधर-उधर बैठी दिखाई देतीं। कहीं ताश, चौपड़ या शतरंज की बाज़ी गरम होनी थी और कहीं कविता पाठ और फिल्मों के गीत गाये जाते थें। कहीं-कहीं गम्भीर लोग बीड़ी का सेवन करते हुए वाजार भावं और सोना चाँदी के रुख की समीचा करते भी दिखाई देते थे। कुछ शौकीन और हिम्मती लोग भोजन के वाद कपड़े वदल कर रेलवे स्टेशन के प्लेटफामों पर चहल कदमी को ही मनोरंजन मानते थे। सिनेमा घरों में इतनी भीड़ नहीं होती थी। इस उद्योग के कर्णधार दिल्ली को थर्ड क्लास केन्द्र मानते थे।

पढ़ने लिखने के व्यसन से दिल्ली वाले सदा दूर रहे हैं। यहाँ उन दिनों चार या पांच कालेज थे, जिन में कम से कम तीन-चौथाई बाहर के विद्यार्थी पढ़ते थे। मैंने एक सड़जन से इस का कारण पूछा, तो उत्तर मिला: "इस में हैरान होने की कौन सी बात है। यहाँ सदियों से तीन ही श्रेणियों के आदमी रहते आये हैं। एक तो वे लोग जिन्हें खानदानी रईस कहते हैं, जो या तो वास्तव में अमीर हैं और खानेकमाने की तरफ से निश्चिन्त हैं या अमीरी की भावना के सहारे जी कर कुछ न करने में ही कल्याण सममते हैं। दूसरे हैं मध्यम श्रेणी के लोग जो व्यापार, मुनीमी, मुंशीगीरी, नौकरी आदि से निर्वाह करते हैं। इतना ही पढ़-लिख लेना ये लोग काकी सममते हैं, जिस से दुकानदारी या नौकरी के काम में सहायता मिले। तीसरे हैं मजदूर या श्रमिक जिनका विद्या से उतना ही सम्बन्ध रहा है जितना आपका या मेरा रेल के इंजन से। अब बताइये पढ़ें तो कौन पढ़ें। जो थोड़े बहुत लड़के यहाँ के कालेजों में दिखाई देते हैं उन में बहुत से नई दिल्ली के हैं।"

दिल्ली के गली कूचों में घूमने वाला कोई भी व्यक्ति एक-विचित्र चीज़ को ध्यान से देखे बिना नहीं रह सकता। वह चीज़ है पालकी। पर्दा प्रथा के उठ जाने से इस बात का रिवाज अब तो कम हो गया है, परन्तु उन दिनों गली-कूचों में यहाँ वहाँ पालिकयाँ ही पाल-कियाँ दिखाई देती थीं। दिल्ली की पर्दानशीन औरतों के लिये शहर के भीतर आने-जाने का यही एकमात्र साधन था। प्रातःकाल बहुत-सी हिन्दू महिलाएं पालकी में यमुना स्नान के लिये जाती थीं। कभी-कभी तो घाट के पास पालिकयों की ऐसी भीड़ होती जैसे आज कल रेलवे स्टेशन पर तांगों की होती है।

कैलाश जो पालकी के गुणों से बहुत प्रभावित हैं। उन का कहना है कि पालकी बहुत सुन्दर और साफ सुथरो सवारी है। इस में दुर्घटना की कोई आशंका नहीं। म्युनिसिप्तल कमेटी को भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि पालकी उठाने वाले कहार सड़कों को गंदा नहीं करते, जब कि ताँगों के घोड़े बे-सोचे समभे जहाँ पाते हैं लीद कर देते हैं।

श्रपने जीवन की सभी विशेषताओं से दिल्ली के लोगों को प्रेम हैं। अपने रीति-रिवाजों के सम्बन्ध में वे जब कभी भी विचार करते हैं, उन्हें निजी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के ठीक अनुकूल समभते हैं। दिल्ली वाले परिवर्तनशीलता के विरोधी नहीं, पर वे वेमतलब रंग बदलने के भी पच्च में नहीं हैं।

### सामाजिक जीवन का दूसरा पहलू

कला और संस्कृति की दृष्टि से बहुत से लोग दिल्ली को शून्य मानते हैं। यह धारणा भ्रमपूर्ण है। दिल्ली की सामाजिक और सांस्कृतिक परम्पराएँ उतनी ही प्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण है, जितनी किसी भी अन्य ऐतिहासिक नगर की। शायद बहुत से बड़े शहरों की अपेचा दिल्ली का अतीत अधिक उज्ज्वल रहा है। इतिहास में तो उसका ऊँचा स्थान है ही, कला और संस्कृति के चेत्र में भी उसका दर्जा गौण नहीं। मुगल-कालीन साहित्य से दिल्ली का त्रिशेप सम्बन्ध है। साहित्यिकों और कलाकारों को राज दरबार में प्रश्रय मिलता था। उस समय की परम्परा न्यूनाधिक १६४० तक बराबर बनी रही। बास्तव में दिल्ली उस पुराने तालाब की भ्रांति है जिसकी दीवारों पर कई इंच मोटी काई जम गई हो। जो कोई भी सममने में उताबले-पन से काम लेगा वह अवश्य काई पर फिसलेगा और गिर कर रहेगा। दिल्ली की परम्परागत जीवन धारा को सममने के लिये थोड़े से परिश्रम और सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन की आवश्यकता है।

विगत दस वर्षों में दिल्ली के सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन हुआ है वह इस नगर के लिये अपूर्व हैं। सम्राटों के वध, सल्तनतों के उलट-फेर और तैमूर जैसे आतताइयों की लूट-मार के कारण भी ऐसा परिवर्तन कभी नहीं हुआ। क्रांतियाँ हुईं, दिल्ली लुटी, गली-कूचे खून से लथपथ हुए, पर समय के मरहम ने सभी घावों को सुखा दिया। वे परिवर्तन कभी ढलती-फिरती छाँव से अधिक स्थायित्व प्राप्त न कर सके। किन्तु जो परिवर्तन दिल्ली ने इन दस वर्षों में देखा है वह चिरस्थायी जान पड़ता है। दिल्ली सदा के लिये परम्परागत मार्ग से विदा ले चुकी है, इस लिये यह आवश्यक है कि यहाँ के विगत सामाजिक जीवन पर एक नजर डाली जाय।

१६३६-४० में राजधानी की जीवन-धारा प्रशान्त गति से बह रही थी। सैंकड़ों मील दूर घटने वाली पुरातन के अवशेष युद्ध की सनसनीपूर्ण घटनाओं का तो दिल्ली पर प्रभाव होना ही क्या

था, वहं स्वयं अपने वन्नस्थल पर लड़े जाने वाले अनिगनत युद्ध देख चुकी थी। यह कहावत है कि कोई माल मस्त, कोई खाल मस्त। तो दिल्ली प्रोचीनता के अवशेष लिये खाल मस्त थी। फिरोजशाह कोटला या और किसी भी सैर-सपाटे की जगह पर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय कोई भी दिल्ली की प्रौढ़ बेफिकी का प्रमाण प्राप्त कर सकता था। एक उदाहरण काफी होगा।

रिववार के दिन में प्रायः फिरोजशाह कोटला घूमने के लिये जाया करता था। अक्टूबर का महीना था। एक दिन घूमते-फिरते वहीं आठ बज गये। लौट ही रहा था कि मुभे आवाज सुनाई दी, ''बाबू साहब जरा हमारी भी सुनिये......एक फैसला कर दीजिये।"

जिधर से आवाज आई थी में उधर मुड़ा, देखा बाहर के लान में पुरानी रईसी वजाकता के १४-२० मुसलमान बैठे हैं। उन्हीं में से एक ने मुफ्ते बुलाया था। सफ़ेद चिकन का कुर्ता, तनजेब का अंगरखा, चुस्त पायजामा, गोल टोपी, सलमे सितारे की वसली जूती—थोड़े बहुत हेर-फेर के साथ सभी का यही एक सा पहनावा था। एक-दो की सफ़द दाढ़ी उनकी बुजुर्गी की सूचक थी।

में मंडली की त्रोर गया। घास पर बैठे ये लोग गप्पें लड़ा रहे थे। पास ही तीन दुँ बे चर रहे थे। उनकी रिस्सियाँ मंडली के तीन त्रादिमयों के हाथों में थीं। बाँस के दो पिंजरों में तीतर टायँ-टायँ कर रहे थे। जैसे ही मैं पहुँचा, एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने बैठने के लिए कहा। मैं बैठ गया। मेरी त्रोर देखते हुए वे बुजुर्ग बोले: "मुत्राफ की जिएगा बाबू साहब ख़ाह-म-ख़ाह त्रापको तकलीफ़ दी। ज़रा इन साहब की दलील सुनिये। ये फर्माते हैं कि छः महीने के त्रादर-त्रान्दर हिटलर बर्तानिया का शाह बन जायगा। फ्रांस को मात देना त्रौर बात है, बर्तानिया से लोहा लेना बिलकुल त्रौर। चचा मरहूम का कौल याद त्राता है। गृदर में वे सौ रुपये की शर्त जीते थे; एक रईस उनसे उलभ गये त्रौर बोले यह महीना ख़दम होने से पेश्तर हिन्दुस्तान के सब त्रुमें ठिकाने लगा दिये जायँगे। चचा ने

दुनिया देखी थी। कई साल वे निजाम और होल्कर की फौजों में रह चुके थे। उन्होंने रईसजादे से कहा कि आखिर में अँग्रेज़ हालत पर काबू पा लोंगे और बागियों को खत्म कर डालोंगे। १०० रु० शर्ते ठहर गई। चचा को बात ठीक निकली। इन अँग्रेजों के खून में न जाने क्या है। पिटते हैं ये और हार होती है दूसरे की। सो किंबलां, में इस ख्याल का हूँ कि इस बार भी हिटलर ही मान खायेगा। मौलाना हमज़ा मुक्त से मुक्तिक नहीं और शर्त पर आ उतरे हैं।"

में कुछ कहने ही जा रहा था कि मौ० हमजा बोल उठे: "जनाव आपको भाई जान ने फिजूल तकलीफ दी। जंग की बातें हम जरूर कर रहे थे, पर असल में सवाल तो शर्त का था। मुक्ते अपने घनने तीतर पर फ़ख़र है। मियाँ उस्मान को अपने चितले परिंद पर। हम दोनों शर्त लगाकर इने परिंदों को भिड़ाने ही जा रहे थे कि भाई जान हमें जंग की तरफ घसीट ले गये और इसरार किया कि अगर शर्त ही रखनी है तो किसी बड़ी बात पर रखी जाय......।"

मियां इस्माइल इस कथन की पृष्टि करते हुए बोले: "भाई जान बुजुर्ग हैं। इनका बुढ़ापा श्रव शर्त की ताब नहीं ला सकता। इसलिए श्रां जनाव न तीतरों को भिड़ने देते हैं न दुम्बों को। खुदा की कस्म मेरा दुम्बा भाई जान की बदौलत काहिल हो गया है। श्रच्छा, श्रभी ईद में दो महीने हैं। मुक्ते भी कस्म है श्रगर कम से कम दो भिडन्तों से पहले हलाल करने का नाम भी लूँ।"

तिराहा बैराम खां के रईसों श्रौर नवावजादों की बातचीत में बड़ा श्रानन्द श्राया पर मुक्ते देर हो रही थी, मैं श्राज्ञा लेकर उठ खड़ा हुआ।

वे लोग श्रकसर मुक्ते सुबह फ़ीरोज़शाह कोटला श्रीर कभी-कभी शाम को लाल किले के सामने परेड के जादू की नगरी मैदान में गपवाज़ी या मुशाइरे में मस्त मिलते। चौपड़ या शतरंज की बाजी भी

इनके साथ कई बार जमीं। मौलाना हमजा से मेरी विशेष मित्रता हो गयी। एक बार उनके यहां खाने पर भी गया था। तिराहा बैराम खां की एक तंग श्रीर गंदी-सी गली में हम गये। हमजा ने उझली से अपने घर की श्रोर संकेत किया। दूटे हुए भद्दे दरवाजे पर परदों या चिकों की बजाय फटी हुई बोरियों के टाट लटक रहे थे। मैं दिल में घंबरा रहा था कि ऐसी गंदी जगह कैसे कुछ खाने को जी च हेगा।

टाट उठा कर हम लोग अन्दर एक बड़ी ड्योड़ी में दाखिल हुए। ड्योड़ी से आगे बढ़ते ही जो दृश्य देखा उससे मुफे लगा मानो में किसी जादू की नगरी में पूहुँच गया हूँ। मेरे सामने अंगूठी में जड़े पन्ने की भांति एक छोटा-सा हरा-भरा बाग था जिसके तीन तरफ सुन्दर दोमंजिले मकान बने थे। मैं हमजा के पीछे-पीछे चलता गया। ऋतिर एक बहुत ही सजे हुए सुन्दर कमरे में मुक्ते विठा दिया गया। वहां चार और सज्जन मौजूद थे। उनको आर देखते हुए हमजा ने कहा, "त्राप हैं मेरे मोहतरिम हिन्दू दोस्त।" मैं अ.गे बढ़ा। एक एक करके चारों से हाथ मिलाया। हमजा परिचय कराते गये, "आप हैं शिफा-. उत्तमुल्क आला नव्याज नवाय फरहत अली खाँ, देहली के बेहतरीन तवीबों में त्र्यापका शुमार है.......त्राप हैं फखरे क़ौम सैयद रियासत ऋली, जिनके बुजुर्ग त्रालमगीर के बाद सल्तनते मुगलिया के तीस साल तक वजीर रहे.......हाजी इनायत बेग मेरे मेहरबान दोस्त, दिल्ली के बहुत बड़े सौदागर हैं.......श्रोर श्राप हैं मिल्लत परवर शहजादा नेकबख्त खां, दिल्लो के शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं श्रीर दौलते इंगलिशिया से वजीका पाते हैं।".....

परिचय के बाद चमक-दमक वाले दस्तरखान पर हम लोगों ने पुरतकल्लुफ खाना खाया। खाते समय मौलाना हमज़ा एक-एक वर्तन खोर कमरे में पड़ी एक-एक चीज का इतिहास मुभे सुनाते रहे। मेरा ध्यान खाने की खोर अधिक था। इतना हो याद है कि शेरशाह सूरी से लेकर खातिम मुग़ल बादशाह तक वे सबके नाम बार-वार लेते रहे।

कई रोज़ के बाद मौलाना हमज़ा और उनके साथियों से जामा मस्जिद के सामने मैदान में भेंट हो गयी। शतरंज की बाजी डट रही थी, मैं भी बैठ गया। कुछ देर बाद मैंने हमजा से पूछा, "क्या आप लोग दिन भर यही करते हैं। इससे आपका जी नहीं ऊवता ?"

हमजा वोले, ''जनाव दिल्ली में रहते हुए जिसका जी ऊव जाय वह सरहीन मौत का तालिब है। दिल्ली के अलावा कोई ऐसी जगह वताइये जो सौ साल तक दिल बहलाती रहे। दिल से इसे खास लगाव है तभी तो दिल्ली कहलाती है। यहाँ इमारात, वाग़ात और सैरगाहें इतनी हैं कि तफरीह के लिये जिन्दगो भर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ २०० से ऊपर मिजार है। अगर इन्सान इनमें से एक चौथाई पर भी ईमान लाये तो सैर-श्रो-तफ्रीह का मसला ही हल हो गया। श्रापं शायद श्रास-पास कम घूमें हैं। क्या बतायें हमारी फर्शी टमटम् हाजी दाऊद फल वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो श्रापको श्रपने साथ लेजा कर ये सब मिजार दिखलाता।"

गहरी रसिकता, जीवन से मोह, 'श्रसाधारण शिष्टाचार, श्रलीकिक संतोष और दार्शनिक उदारता—ये गुण जितने दिल्ली के पुराने
मुसलमानों में मैंने पाये, न लखनऊ में, न इलाहाबाद में और न हैदराबाद में दिखाई दिये। जीवन के उतार-चढ़ाव, पूर्वजों के कहानी किस्से, इस्लामी हकूमत के भग्नावशेष.......मानों उन लोगों के लिए ये सब वरदान हैं। वे स्वीकार करते हैं कि उनका पतन हो चुका है। फिर भी उनमें हँसने और हँसाने की चमता है। कदुता उनके जीवन को खू तक नहीं पायी।

### नई दिल्ली की जीवन-धारा

युद्ध छिड़ने से छ: महीने पहले नई दिल्ली कितनी शान्त श्रीर स्वच्छ थी, इसकी कल्पनामात्र से ही श्राज सुख मिलता है। उन दिनों श्रत्यधिक भीड़भाड़ तो कहीं भी नहीं थी, पर नई दिल्ली में केवल भीड़ का श्रभाव ही नहीं श्रखरता था, सबसे श्रधिक मकानों श्रीर बंगलों की खेती श्रखरती थी। कनॉट प्लेस से डेढ़-दो मील तक किधर ही चले जाइये, सुन्दर बिजली की लालटेनें श्रीर उनके पीछे विशाल बंगले ही दिखाई देते थे। बहुत से बंगलों में शायद कोई रहता ही नहीं था—कम से कम बाह्य रूप से उनमें जीवन के लच्या दिखाई नहीं देते थे। पी० डब्ल्यू० डी० के एक कर्मचारी से मुक्ते पता चला कि १६३७—३५ में उन्हें एक विशेष समस्या का सामना करना पड़ता था। श्रीर शहरों में तो लोग घर दूं ढते हैं, नई दिल्ली में सरकार ने इतने मकान बना दिये थे कि घरों के लिए श्रादमी दूं ढे जाते थे। सरकारी कर्मचारियों को कई तरह से प्रेरित श्रीर बाध्य तक किया जाता था कि वे सरकारी क्वार्टरों में रहें।

साउथ रोड, किचनर रोड, श्रीरंगजेय रोड, श्राद् सड़कें तों इतनी सूनी रहती थीं कि वहाँ कोई मुक्त जैसा सनकी ही श्रानन्द ले सकता था। मेरे मित्र केलाशचन्द्र जो कटरा नील के वातावरण में पले हैं, इस सूनेपन को रमशान की शान्ति कहा करते थे। किन्तु मेरे लिए वे १४ दिन, जब में श्रीरंगजेय रोड पर गुप्त जी की कोठी में ठहरा, जीवन के १४ वर्षों से कम मूल्यवान नहीं है। वह कोठी कालका-शिमला रोड पर स्थित किमी भी रेस्ट हाऊम से कम शान्त नहीं थी। उमकी निस्तब्धता, नीरवता श्रीर एकाकीपन से कभी-कभी मुक्ते ऐमा श्रम होता था मानों किसी बड़े श्रस्पताल के स्पेशल वार्ड में पड़ा हूँ।

१६३६ में नई दिल्ली की जनसंख्या ४० हजार थी। यह नहीं भूलना चाहिए कि यह जनसंख्या सिद्यों के दिमों की थी। गर्मी के मौसम में तो २०,००० से कम ही रह जाती होगी। उन दिनों धान के खेत की तरह नई दिल्ली की बहार भी मौसमी होती थी। गर्मी में प्रायः सभी दफ्तर और कनॉट प्लेस के दुकानदार शिमले चले जाया करते थे। और तो और, कई स्कूल भी इस आवागमन में अध्या के साथ रहते थे।

नई दिल्ली का सबसे बड़ा गुण यहाँ की सफाई था। क्या गिलियाँ, क्या मड़कें, सभी तीर की तरह नई दिख्जी का सब सीधी और स्लेट जैसी साफ सुथरी रहती से बड़ा गुण थीं। मक्खी या मच्छर नाम की चीज़ यहाँ होती ही नथी। पुराने शहर के लोग

श्रकसर यह कहा करते थे कि नई दिल्ली में तो वह रहे जिसे मक्खी से भी वैर हो। बात बिल्कुल ठीक थी। यहाँ की म्यूनिसिपल कमेटी का सबसे महत्वपूर्ण काम सड़कों पर माडू दिलाना श्रौर नालियों में मिट्टी का तेल छिड़कते रहना था।

बम्बई, कराची, मद्रास आदि किसी भी शहर से आने वाले लोग नई दिल्ली की स्वच्छता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। सर्व-सम्मित से इस उप-नगर का नाम हिन्दुस्तान की सबसे साफ और सुन्दर बस्ती पड़ गया था। नई दिल्ली में रहना या दुकान करना गौरव की बात समभी जाती थी। शायद इसी लिए कश्मीरी गेट उजड़ गया और वहाँ के सभी व्यापारी कनॉट प्लेस में आ जमे। पुरानी दिल्ली के कुछ धनी लोग भी यहाँ रहने लगे थे।

यह सब होते हुए भी, नई दिल्ली मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों की बस्ती थी, जो लोग वहाँ की आबादी बाबू गढ़ का तीन-चौथाई भाग थे। शेष लोगआटे में नमक के बराबर थे। इसलिए नई दिल्ली

का वातावरण असहा रूप से दफ्तरी था। चाहे आप गोल मार्केट में किसी दुकानदार से कुछ खरीद रहे हों, या बेयर्ड रोड पर किसी दर्जी को सूट का नाप दे रहे हों, या कॉफी हाऊस में कॉफी पी रहे हों, या कनॉट प्लेस के किसी लान में चहल कदमी कर रहे हों, आप के कान में किसी न किसी कोने से दफ्तरी कार्रवाई की भनक जरूर पड़ेगी।

कोई अपने नये अफ़सर की बुराई कर रहा होगा, कोई पदोन्नित के साधनों के विवेचन में मस्त होगा और कोई अपनी छुट्टियों का हिसाब लगा रहा होगा। इंसमें दोष बाबू लोगों का ही नहीं था, दुकानदार उन्हें स्वयं छेड़ बैठते थे। वे जानते थे, किसी भी बाबू से दफ्तर की बात करना दुकौन पर बैठने के लिए उसे निमंत्रण देने का सबसे अच्छा तरीका है। गोल मार्केट के सभी कपड़े वाले, पुस्तक विक्रेता, अच्छे दर्जी आदि अपने सब गाहकों की दफ्तरी स्थिति से अच्छी तरह परिचित रहते थे। इन प्राहकों को गाँठने का, दफ्तर की गप-शप से बढ़ कर और उपाय ही क्या हो सकता था।

बाबू लोगों का जीवन बहुत संतोष श्रौर सुख का जीवन था। उन दिनों सभी कुछ सस्ता था। इन लोगों की साख भी कम नहीं थी, जो चाहें उधार ख़रीद लें। दुकानदार प्राय: उधार को नक़द से श्रच्छा सममते थे श्रौर पैसे माँगते सदा संकोच करते थे। मेरा श्रनुमान हैं कि संसार भर में उधार की इतनी सुविधायें किसी वर्ग को कभी नहीं प्राप्त हुई होंगी, जितनी उन दिनों नई दिल्ली में बाबू लोगों को प्राप्त थीं। दाढ़ी मुंडवाने से लेकर पत्नी के लिए बनारसी साड़ी ख़रीदने तक सभी व्यापार उधार पर चलता था।

एक छोटा सा किस्मा याद आ गया। मेरे गाँव के एक मुसल-मान सज्जन श्री जमालुद्दीन किसी दफ्तर में असिस्टेंट थे। ठाठ से रहते थे। बच्चे अंग्रजी स्कूल में पढ़ते थे। खानसामा, आया, माली आदि रखे हुए थे। उन्होंने एक मोटर कार भी रख छोड़ी थी। एक दिन मेरे यहाँ खाना खाने आए। मैंने पूछा "हजरत, आपका बहुत खर्च है, वेतन भी काफी होगा।"

बोले, "हाँ, अच्छी गुजर हो रही है। वेतन २४० रू० है, ख़र्च तो इससे अधिक ही है, मगर कोई दिककत नहीं होती, क्योंकि १०० रूपया मासिक तक उधार श्रासानी से मिल जाता है।"

गोया मौलाना कर्ज को भी आमदनी का एक हिस्सा मानते थे। नई दिल्ली में ऐसे उदार लोगों की काफी संख्या थी।

राजनीतिक हलचल से नई दिल्ली बिल्कुल श्रलग रही है।
श्रगस्त १६४२ से पहले यहाँ शायद ही
सरकारी गुमाश्तों कभी सार्वजनिक या सरकारविरोधी
का शहर प्रदर्शन हुए हों। मैंने एक बार कैलाश के

पिता जी से इस संबन्ध में आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा कि एक ऐसा शहर, जहाँ प्रायः सभी साज्ञर हैं, कांग्रेस जैसे लोकप्रिय आन्दोलन से कैसे बिल्कुल अञ्चता रह सकता है। वे स्वयं कट्टर कांग्रेसी थे और दिल्ली की नस-नस से परिचित थे। कुछ मुस्करा कर बोले "बेटा, तुम्हें नई दिल्ली में रहते अभी साल भर ही हुआ है। मैंने इसे जन्म लेते और गुडलियों खेलते देखा है। इसे जो घुट्टी दी गई है, उसकी तासीर ही निराली है। देखो, नई दिल्ली केवल सरकारी अफ्नरों, बाबुओं और चपरासियों की बस्ती है। ये लोग दफ्तर की ही दुनिया में रहते हैं। वाहर की बात से इन्हें अधिक मतलब नहीं। शाम तक ये लोग दफ्तर से फारिंग होते हैं, फिर अपने अपने वित्तानुसार सिनेमा, क्लब, संगीत, घूमना फिरना आदि मनोरंजनों का आश्रय लेते हैं। बस, दिन खत्म हुआ। संज्ञेप में, नई दिल्ली ऐसा शहर है, जहाँ पब्लिक है ही नहीं। सभी सरकार के गुमारते हैं। फिर किसी भी राजनीतिक हलचल का यहाँ क्या काम।"

बाबू जी की यह बात बिल्कुज सच्ची थी। किन्तु जमाना बदल रहा था। युद्ध के तीसरे साल में नई दिल्ली भी करवटें ले रही थी। शिमले के शैल शिखर से उमका नाता टूट चुका था। सिक्र टेरियेट में भीड़ हो चुकी थी। इस विशाल भवन के सभी कोने और आँगन कमरों में परिवर्तित कर दिये गये थे। कनाट प्लेस में भी जगह जगह चई इमारतें खड़ी की जा रही थीं। विदेशियों और हिन्दुस्तानी ठेकेदारों का नई दिल्ली बहुत बड़ा केन्द्र बन गई थी। पहले जैसी शान्ति और निस्तब्धता अब अतीत का गौरव मात्र थी। बाबू लोगों को उधार मिलना बन्द हो गया था। मक्खी मच्छर भी कहीं कहीं भिनभिनाने लगे थे। पुरानी दिल्ली, जो प्रायः कनॉट प्लेस से बहुत दूर पड़ती थी, अब दिन प्रतिदिन निकट आती जा रही थी। नई और पुरानी, ये दो विशेषण अब दो शहरों के नाम के सूचक मात्र थे, उनके गुणों के परिचायक नहीं रह गये थे।

#### बड़े लाट का दुफ्तर

युद्ध के दिनों में श्रगर मुक्तसे कोई पृछ्ठता कि दिल्ली में कौनसी चीज सबसे श्रधिक दर्शनीय है तो मैं एकदम कह देता कि बड़े लाट का दफ़्तर श्रथीत सेक्रेटेरियट। इस दफ़्तर का महत्त्व तो सदा से ही बहुत रहा है, लड़ाई के दिनों में विशेषक्ष्य से श्रीर भी बढ़ गया था श्रीर ऐसा मालूम होता था मानो मुसलमानों द्वारा बनवाई हुई इमारतें सेक्रेटेरियट की शाखाएँ मात्र हैं। क्या लाल किला, क्या पुराना किला श्रीर क्या छोटी-बड़ी दूसरी खाली इमारतें, ये सब की सब सेक्रेटेरियट की नाड़ियों के समान बन गई थीं।

परन्तु मैं उन लोगों में से हूँ जो लड़ाई से पहले भी बड़े लाट के दफ्तर को दिल्ली की सब से महत्त्वपूर्ण इमारत मानते थे। सेक्रेटेरियट को बने अभी दस ही सात हुए थे। इसका नामकरण तो हो चुका था, पर कुछ लोग न जाने क्यों इसे अलग-अलग नामों से पुकारते थे। १६३६ में मैंने सेक्रेटेरियट के पहली बार दर्शन किये। जब मैं रेलगाड़ी से उतरा तो मुक्ते आश्चर्य हुआ कि सेक्रेटेरियट का अर्थ कोई ताँगेवाला भी नहीं सममता। ने लोग इसे बड़े लाट का दफ्तर कहते थे। मज़दूर लोग और कुछ दिल्ली के पुराने आदमी इसे रायसीने का किला कहते थे।

में अपने मित्र कैलाश के यहाँ ठहरा था। एक रोज़ शाम को कैलाश के पिता, उनके दो मुनीम, कैलाश श्रीर में घूमते-फिरते नई दिल्ली आ निकले। मुनीमों के आग्रह पर हम लोग सेक्रेटेरियट आ गये। उन लोगों ने यह दक्तर पहले कभी नहीं देखा था। लोक सभा का गोल भवन और सेक्रेटेरियट की इमारत देखकर छोटेलाल मुनीम गदगद हो गये। सेक्रेटेरियट के चौक में खड़े होकर उन्होंने एक बार फिर नार्थ और साउथ ब्लाक पर दृष्ट डाली और कहा,

"श्रॅंभेजों ने तो मुरालों को भी मात कर दिया। ४०-४० वर्ष बाद जव यह इमारत भी लाल किले श्रीर छतुब की गति को प्राप्त होगी, तो निश्चय ही दिल्ली में दर्शकों के लिए यह श्राकर्षण नम्बर एक रहेगा। दूसरी ऐतिहासिक इमारतें इसके श्रागे पानी भरेंगी।"

छोटे लाल की बात पर सब को हँसी आ गई। परन्तु केलाश के पिता जो स्वभाव से गंभीर थे मुंभलाकर बोले, 'द्वन बड़े मनहूम हो छोटे लाल। अभी दस साल हुए करोड़ों रुपये की लागत से यह इमारत बनी हैं। तुम अभी से इसे पुरातत्त्व विभाग के दृष्टि-कोण से देखने लगे हो।"

मुभे दिल्ली में कई सप्ताह रहना पड़ा और दो महीने बाद तो इस नगर से नाता ही जुड़ गया। सेकेटेरियट के वातावरण और इसमें काम करने वाले लोगों की दिनचर्या से मैं बहुत प्रभावित हुआ। शांति, 'स्निग्वता' और बाहरी सुख का साम्राज्य जैसा यहाँ था वैसा किसी वैरागियों के मठ में हो तो हो, और कहीं आमानी से देखने को नहीं मिलेगा। साफ, विशाल सुन्दर सड़कों पर सबेरे दस बजे कुछ रौनक होती थी जिसे भीड़ नहीं कहा जा सकता। वास्तव में सभी ओर से सेकेटेरियट पहुँचने वाली सड़कों इतनी चौड़ी दिखाई देती थीं और उन पर चलने वाले आदमी इतने कम थे कि बरबस सड़क के बीच से होकर चलने को जी चाहता था। ११ दजे तक सरकारी कर्मचारी दक्तरों में आ जाते थे। काम बहुत कम था, यद्यपि युद्ध छिड़ जाने के कारण कुछ डथल-पुथल के लज्ञण दिखाई देते थे।

१६४० के अन्त तक यह उथल-पुथल लोगों के दिलों में ही रही, सरकारी फाइलों पर प्रकट नहीं हुई। दिन के समय भी सेक्रेटेरियट सूना दिखाई देता था, क्योंकि इसके दोनों भवनों में कुल मिलाकर
प्रायः दो हज़ार के लगभग आदमी काम करते थे, जबिक १६४४ में
यह संख्या ६,००० से भी बढ़ गई थी। दोपहर के समय का हश्य
और भी आकर्षक था। अफ़सर लोग तो प्रायः खाना खाने के लिए
घर जाते थे या अपने कमरे में ही 'लंच' करते थे। दूसरे निम्न
अधिकारी बाहर हरी घास पर बैठ कर धूप सेंकते थे और अपने
वित्तानुसार वहीं जेबों से निकालकर चिलगोजे या मूँगफली
चबाते थे।

चार बजे चाय का समय हो जाता.था। चार बजते ही प्रायः सभी कर्मचारी ( ऋकसर यहाँ भी ऋपवाद हैं ) विभिन्न जलपानगृहों में चले जाते थे। और साढ़े चार बजे दक्तर समाप्त होता था। कितनी सुन्दर दिनचर्या थी यह। लंच, चाय आदि के सहारे दिन बड़ा सुन्दर दीतता था।

त्रापसी वैमनस्य, ईर्ष्या या कलह का नाम तक व हीं सुनाई नहीं देता था। सभी लोग, क्लर्क और चपरासी तक भी, मानों संतोष की मूर्तियाँ थे। इसका एक कारण तो यह था कि पदोन्नित के अवसर उन दिनों बहुत कम थे। दफ्तरों के विस्तार की बात ही अभी शुरू नहीं हुई थी। जो जहाँ था वहीं बने रहकर कार्य करने में सन्तुष्ट था। दूसरे, पदोन्नित के नियम उन दिनों बहुत हढ़ थे। घाँघली की सम्भावना कम थी और अंधे के हाथ बटेर लगने का भय तो था ही नहीं।

उस काल के सरकारी कर्मचारियों की वेशभूषा विशेष उल्लेखनीय है। सभी लोग सूट पहनते थे, टाई लगाते थे और एक-से सजे सजाये दीख पड़ते थे। खाली देखने से क्लर्क और अफ़सर में भेद करना बहुत कठिन था। यहाँ एक मित्र की बात याद आ गई। वे व्यापार विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी थे। एक बार वे दो दिन दक्तर नहीं गये। में समभा बीमार हो गये होंगे, इसलिए शाम को उनके घर पहुँचा। पत्नी के साथ उन्हें वैडमीन्टन खेलते देखकर में आश्चर्य में पड़ गया। खेल खत्म होने के वाद जब हम सब लोग बैठे तो मैंने दफ्तर न पहुँचने का कारण पूछा, श्रीमान् बोले-"यार अजब मसीबत हैं। हम लोग सालों पटना में रहे हैं, दिल्ली के जीवन से कम परिचित हैं। क्या बताऊँ जब से यहाँ आया हूँ, देखता हूँ कि मेरे दफ्तर में सब से गन्दे कपड़े मेरे ही होते हैं। मैं अपने स्टैनों से परेशान हूँ। वह इतना चुस्त और ऐसा ठाठ का सूट पहन कर अता है कि हम दोनों को वातें करते हुए अगर कोई बाहर का आदमी देखे तो उसको अकसर समभेगा। इसीलिए पिछले हमते मैंने 'चीप जान' को दो सुटों का ऋार्डर दिया। खयाल था कि कत तैयार होकर त्रा जायेंगे, मगर त्रभी त्रभी उसने भेजे हैं। जो गरम कपड़े मेरे पास थे वे सब गन्दे हैं। इसी लिए दो दिन दफ्तर नहीं जा सका।"

अपनी विशेष वेशभूषा के कारण ही सरकारी कर्मचारी दिल्ली के किसी कोने में घूम रहा हो फोरन पहचाना जाता था। जैसे छुट्टी

पर गया हुआ फौजी देहात में दूर से ही पहचान लिया जाता है, वैसे ही कनॉट प्लेस या चाँदनी चौक अथवा कश्मीरी गेट में भटकता हुआ बाबू तुरन्त ही दिखाई दे जाता था।

इस ठाठ और सम्पन्नता का एक और भी कारण था। सम्पूर्ण सेकेटेरियट गर्मियों में शिमले जाया करता था। खूब अच्छे भत्ते मिलते थे। दिल्ली में लोग बसंत के बाद ही शिमले की तैयारी में लग जाते थे और उधर शिमले में दसहरे के बाद ही दिल्ली के खप्न देखने लगते थे। वास्तव में देखा जाय तो यह निरन्तर आवागमन का वातावरण इस जीवन में किसी के लिये भी आदर्श है। कितने ही लोग अपना स्नेह और अनुरक्ति घर विशेष या नगर विशेष को दे बैठते हैं। यह भूठा मोह जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को दृष्ति कर देता है। सरकारी कर्मचारी की आत्मा इस बंधन से बिलकुल मुक्त थी। इसलिए वह प्रायः अपने आपको जनसाधारण से कुछ ऊँचा मानता था। परित्राजक की तरह वह किसी सीमा तक भव-बंधनों से मुक्त था। समस्त दिल्ली और शिमले पर अपना अधिकार समभता था।

यह भावना १४ रु० मासिक पाने वाले चपरासियों तक में विद्यमान थी। आज चपरासियों को ५० रु० बहुत कम लगता है, परन्तु उन दिनों १४ रु० में भी वे बिल्कुल संतुष्ट थे। उनके भाई बन्धु जो गाँव में खेती-बाड़ी करते होंगे उनकी अपेन्ना निश्चय ही कम सम्पन्न और कहीं अधिक असन्तुष्ट थे। स्वर्गीय प्रोफेसर बृजनारायण जो भारतीय अर्थ-शास्त्रके विशेषज्ञ माने जाते थे, यह प्रायः कहा करते थे। उन्होंने अपनी एक पुस्त ह में लिखा भी है कि दस बीचा भूमि में दिन-रात जान खपाकर खेती द्वारा किसान जो प्राप्त करता है, दक्तर का चपरासी ६ घंटे साधारण काम करके उससे कहीं अधिक बना लेता है।

यह था १६३६-४० में बड़े लाट के दक्तर का वातावरण और वहाँ के कर्मचारियों का हाल। उस वातावरण की जब हम आज १६४० में कल्पना करते हैं तो उसे सतयुग का सम्बोधन दिये बिना नहीं रह सकते, अर्थशास्त्र के प्रकांड पंडित और सत्तारूढ़ मन्त्रीगण चाहे कुछ ही कहें।

#### श्रगस्त १६४२

उन्हीं दिनों जब सुदूरपूर्व में घटनाचक्र बहुत तेज़ी से चल रहा था और जापानी मेनाएं जंगल की आग की तरह मनमाने ढंग से चारों ओर फैलती जा रही थीं, दिल्ली ने एक नया करतव कर दिखाया। दिल्ली ने इतिहास में जितने विष्लव देखे हैं, यहाँ के लोगों का प्रायः उनमें एक ही काम रहा है......वे सदा लुटते आये हैं। परम्परा से दिल्लीवासी शान्तिषिय और सत्तारूढ़ सरकार के भक्त माने जाते हैं। तैमूर, नादिर, चंगेज, सभी ने यहाँ से असीम दौलत लूटी और जी भर कर खून वहाया, किन्तु यहाँ के लोगों के आधारभूत जीवन-सिद्धान्त रत्ती भर भी नहीं बदले। इन सिद्धान्तों में थोड़ा बहुत संशो-धन करने का श्रेय मौजूदा पीढ़ी को ही है।

किप्स मिशन की असफलता के बाद सारे देश में असंतोष और त्रोभ का वातावरण पैदा हो गया था। कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल भी अंग्रेज शासकों से समफौते की आशा छोड़ चुके थे। राष्ट्र के सूत्रधार महात्मा गांधी की यही मांग थी कि अंग्रेज भारत से चले जायँ और हमें हमारे भाग्य पर छोड़ दें। यह आन्दोलन जोर पकड़ता गया। कांग्रेस आन्दोलन के ३० वर्षों में जनता में इतना असंतोष शायद ही पहले कभी पैदा हुआ हो।

श्रास्त का महीना श्राया। ६ तारीख़ के पत्रों में महात्मा गांधी श्रीर देश के श्रन्य नेताश्रों की गिरफ्तारी के समाचार सब ने पढ़े। बहुतों ने क्रोध से होंठ चत्राये, पर श्राश्चर्य सभी को हुश्रा। दस बजे तक में श्रखबार का पहला पृष्ठ ही पढ़ता रहा। दूसरे समाचारों पर ध्यान ही नहीं गया, या उन्हें पढ़ने की इच्छा ही नहीं हुई। ग्यारह बजे में घर से निकला। कनॉट प्लेस पहुँचते ही मैंने देखा कि बहुत से लोग घरों श्रीर दुकानों की छतों पर चढ़े हुए कुछ देख रहे हैं। में भी एक मित्र के घर में घुसा श्रीर शिखर पर जा पहुँचा। वहाँ पहले ही काफ़ी भीड़ जमा थी। सब लोग पुरानी दिल्ली की तरफ मुँह किये खड़े थे। उधर काले धुएं के भयावह बादल उठ रहेथे, जो आकाश में पहुँच कर सावन की घटाओं को भी मात कर रहेथे। यह सभी अनुमान तगा चुके थे कि यह धुआँ अग्निकांड का सूचक है। देखते ही देखते धुएं के तीन चार स्तम्भ और उठे। सभी दशक विस्मय में थें कि यह क्या हो रहा है। कुछ देर बाद ही खबर मिली कि टाउन हाल, पीली कोठी, रेलवे स्टेशन और कुछ अन्य इमारतों को किसी ने आग लगा दी है। धुएं के बादल वरावर ऊँचे उठ रहेथे।

इन दुर्घटनाओं की खबर सुनते ही अचानक कोई यह न कह सका कि इनके लिये कीन उत्तरदायी है, अथवा इनके पीछे कोई योजना भी है। कुछ समय के लिये ये अग्निकांड रहस्यमय बने रहे, किन्तु शाम तक इस रहस्य का उद्घाटन हो गया। देश के सभी भागों के अग्निकांडों और उपद्रवों की खबरें आने लगीं। सभी जान गये कि नेताओं की गिरफ्तारी से चुड्य हुई जनता की यह प्रतिक्रिया है। दिल्ली भी इस प्रतिक्रिया से अछूती नहीं रही .....यहाँ तक कि साहबों और बाबुओं की बस्ती नई दिल्ली भी जोश खा गई। कनॉट प्लेस में कई विदेशी व्यापारिक संस्थाओं पर लोगों ने पत्थर फेंके, शीश तोड़-फोड़ दिये और जो कुछ हाथ आया उसे जला दिया गया। दो चार बारदातें मार-पीट की भी हुई।

नौ त्रगस्त का दिन सनसर्ना से त्रोतप्रोत था। हर घड़ी शहर की त्रौर वाहर की खबरें त्रा रही थीं। इन में से बहुत-सी बिना सिर- पैर की अफवाहें भी थीं। एक सज्जन भागते हुए यह कहते जा रहे थे, "मिठाई का पुल तोड़ दिया गया है, रेलवे स्टेशन को गिरा दिया गया है, त्रजब स्टेशन को गिरा दिया गया है, त्रजब लाल किले को भी खेर नहीं।" बहुत से लोगों ने इस प्रकार की अफवाहों पर विश्वास कर लिया क्योंकि इनके निराकरण का साधन कोई था ही नहीं। घर से बाहर निकलना जोखिम का काम था। अखबारों में जो समाचार पढ़ने को मिलते थे, उनसे अफवाहों की पृष्टि होती थी। अखबार पढ़ने के बाद तो यदि कोई यह सुनता कि यमुना में भयंकर बाढ़ आई है और उसका बहाव भूमि काट कर नई दिल्ली की ओर कर दिया गया है, तो शायद इसे भी अफम्भव या भूठ न समका जाता।

११ अगस्त के समाचार के अनुसार वाइसराय की कार्यकारिणी के एक हिन्दुस्तानी सदस्य गुम हो गये थे। वे दौरे पर मद्रास गये हुए थे। नौ अगस्त को रेल द्वारा वहां से रवाना हुए। रास्ते में रेल रोक ली गई। कई मील आगे पीछे रेल की पटरी उखाड़ दी गई। दूसरे मुसाफिरों के साथ माननीय सदस्य भी जंगल में ही लटके रह गये। अगर यह घटना सूच हो सकती है तो यमुना मैया को पार्लियामेंट स्ट्रीट में हुसने से कौन रोक सकता है, ऐसा लोगों का तर्क था।

दिल्ली प्रांतीय सरकार के कई दफतरों में आग लगी। इनकम-टैक्स किमश्नर के कार्यालय के सभी कागजात राख कर दिये गये। अनेक सड़कों पर बिजली के खम्बे तोड़-मगेड़ दिये गये। नई दिल्ली के सरकारी चेत्रों में बड़ी घबराहट थी। दिल्ली का जोवन अस्त-व्यस्त हो गया था सभी वाजार बन्द रहने लगे। फल, सबजी, दूध आदि तो एक तरफ, आटा-दाल प्राप्त करने में भी कठिनाई होने लगी। फिर भी पारस्परिक सहयोग की भावना के कारण लोगों को विशेष कष्ट नहीं हुआ।

इन घटनात्रों के दूसरे ही दिन सरकार का दमनचक्र शुरू हुआ। पकड़-धकड़ तो साधारण बात थी। जगह-जगह गोलिकांड होने लगे। जहाँ कहीं भी आठ दस व्यक्ति दिखाई देते गोली चला दी जाती। दिल्ली में सभी जगह गोरी फीज तैनात कर दी गई। हिन्दुस्तानी सैनिकों पर निश्चय ही सरकार को पूरा भरोसा नहीं था। हाँ, गोरों के साथ कहीं हिन्दुस्तानी सिपाही दिखाई देते थे। दस दिन में कम से कम पचास बार गोली चलाई गई। सरकारी अनुमान के अनुसार २४ व्यक्ति मारे गये और ४०-४० घायल हुए। जहाँ तक में जानता हूँ ये आँकड़े बिल्कुल गलत हैं। २४ से कहीं अधिक व्यक्ति गोलियों का निशाना बने होंगे। उन दिनों बारह घंटे का कफ्यू लगा हुआ था। जो लोग कफ्यू आदेश का उल्लंघन करते थे उनमें से प्रायः आधे ही बच कर घर वापिस जा पाये होंगे, क्योंकि उन दिनों चेतावनी देने का रिवाज नहीं था। कम से कम गोरे तो गोली द्वारा ही चेतावनी देने थे। यह में अनुमान से नहीं कह रहा हूँ। इस सम्बन्ध में मुक्ते विशेष जानकारी प्राप्त हुई थी, जो इस प्रकार है......

पंद्रह दिन से हमारा धोबी नहीं ऋया था। लगभग २०० कपड़े धुलाई के लिये गये हुए थे। मेरे पास पहनने को एक भी कपड़ा नहीं

रहं गया था। २१ त्रागस्त के दिन मैं घोबी की तलाश में चूना मंडी, पहाड़गंज पहुँचा। थोड़ी-बहुत पूछताछ के बाद उसके घर का पता लग गया। द्रवाजे पर पहुँचते ही मैंने मसीते को पुकारा। कुछ देर बाद एक बुढ़िया बाहर ऋाई। जैसे ही मैंने मसीते के सम्बन्ध में पूछा वह आँखें पोंछने लगी। फिर कुछ संभल कर रूँधे गले से बोली. "मसीते को मरे तो आज हफ्ते से ऊपर हो गया है। साथ में रमजान भी था वह भी गया। और तो और जालिमों ने उस बैल को भी नहीं छोड़ा जिस पर कपड़े लदे थे।" बुढ़िया की करुए कहानी से मैं हिल उठा। बहुत सान्त्वना देने का प्रयत्न किया, पर वह आँसू बहाती ही रही। बात यह थो कि मसोता कहीं सबेरे पाँच बजे से पहले ही कपड़े बैल पर लाद घर से बाहर निकल पड़ा। उस बेचारे को कप्पू का तो शायद पता हो पर समय का ठीक पता नहीं था। आकाश के तारे ही उसके लिये घड़ी का काम देते थे। अभी कप्यू खुतम होने में दस-पंद्रह मिनट बाकी थे। जैसे ही बैल भूमता हुआ नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के सामने आया मसीता अपने बेटे और बैल समेत गोली खाकर धराशायी हो गया।

ऐसी अवस्था में अपने कपड़ों की बात करना अनुचित था। अपना-सा मुँह लिये और शोक का भार उठाये मैं वापिस घर की ओर हो लिया। इसी तरह की कई घटनायें पहाड़गंज, चाँदनी चौक और दिल्ली के अन्य भागों में हुईं। लोगों का अनुमान था कि कम से कम १४० आदमी गोली से मारे गये।

दो सप्ताह तक दिल्ली में पूरा सन्ताटा रहा। कभी तो बात करते हुए भी डर लगता था। दर्जनों आदमी धावा करते-करते पकड़े गये थे। सरकार की भावना में प्रतिहिंसा की भलक थी। विहार और बिलया का बदला वह दिल्ली में लेना चाहती थी। अँग्रेज़ हाकिमों ने आगा-पीला कुल नहीं देखा। जिस ने सिर उठाया उसी पर चोट की। देश के अनेक दैनिक और साप्ताहिक पत्र बन्द कर दिये गये। दिल्ली का प्रमुख अंग्रेजी दैनिक "हिन्दुस्तान टाईम्स" तथा कई हिन्दी दैनिक भी इसी लपेट में आ गये और कई महीनों तक बन्द रहे। सबसे बुरा हाल यातायात का रहा। रेलों को प्रहण सा लग गया। समय पर चलना और पहुँचना प्रायः सभी प्रमुख गाड़ियों के लिये नियम के स्थान पर अपवाद बन गया। मेरे एक सम्बन्धी मुरादाबाद से दिल्ली तीसरे दिन

पंहुँच पाये। वह भी अपनी हिम्मत के बलं पर क्योंकि १२ मील के करीब वे पैदल चले।

ऐसी घटनायें दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं घटी होंगी। जहाँ इस अव्यवस्था से अराजकता की आशंका होती थी, वहाँ थोड़ा सा सन्तोष भी होता था कि सदियों से ठोकरें खाने वाली और पाँव तले रौंदी जाने वाली दिल्ली आखिर सचेत तो हुई।

# कपर्यू की घड़ियां

जैसे-तैसे दूसरा विश्व युद्ध १६४४ में समाप्त हुआ। जर्मनी के साथ ही दो-तीन महीने के बाद जापान की बिदया भी बैठ गई। सरकार ने छः महीने पहले से विजय समारोह का ठाठदार कार्यक्रम बना रक्या था। कागृजी कारवाई सभी सरकारी दफ्तरों में हो चुकी थी। पर जब लड़ाई वास्तव में ख़तम हुई तो लिखा हुआ कार्यक्रम सभी भृल गये। बस एक ही बात याद रह गई—दफ्तरों और स्कूलों में एक दिन की हुई। मनाई गई। शायद किसी सार्वजिनक संस्था के पैसे के बल पर कहीं-कहीं यारों दोस्तों में मिठाई भी बांटी गई होगी। परन्तु यह कहना अत्युक्ति न होगा कि भारत की साधारण जनता में युद्ध के परिणाम के प्रति पूर्ण उदासीनता थी यद्यपि किसी को जर्मनी या जापान से विशेष प्रम नहीं था। युद्ध का सारा गोरख-धंधा हमारे लिये बनावटी था। इस के आधारमृत कारण बनावटी, प्रसार बनावटी। तो फिर जनसाधारण की उदासीनता पर आश्चर्य क्यों हो।

भारत की दिलचस्पी अब इस बात में थी कि विजेता ब्रिटेन अब हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। तिलाई वेवल लंदन गये हुए थे, जहाँ भारत के भविष्य के सम्बन्ध में विचार-विनिमय हो रहा था। जून १६४५ के अन्तिम सप्ताह में वायसराय दिल्ली लौटे। आते ही उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया और शिमले में सब राजनीतिक दलों के नेताओं के सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में खूब चहल-पहल रही, पर मुस्लिम लीग कीहठ के कारण राजनीतिक गुत्थी बराबर उलभती ही गई। कांग्रेस की सौ दलीलों का जवाय मुस्लिम लीग के पास एक ही था..... "पाकिस्तान।" सम्मेलन मंग हो गया। देश में तनातनी और बढ़ गई।

इधर ब्रिटेन में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और गंभीर परिवर्तन हो गया। जुलाई १६४६ में जो आम चुनाव हुए, उनमें अनुदार दल (कंजरवेटिव पार्टी) की करारी हार हुई और श्री एटली के नेतृत्व में लेवर पार्टी शासनारूढ़ हो गई। भारत ने इस परिवर्तन में आशा की मलक देखी, यद्यपि अनेक अनुभवी राजनीतिज्ञ सभी अँप्रेजों को एक सा मानते थे और चोर-चोर मौसेरे भाई की कहावत के कायल थे। एटली सरकार ने पद संभालते ही भारत के मामले में दिलचस्पी प्रकट की। शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद भी राजनीतिक वातचीत चलती रही।

एक दिन अचानक लंदन से यह घोषणा की गई कि निश्चित अवधि के बाद अँग्रेज भारत से चले जायेंगे और शासन-भार भारतीयों को ही सौंप दिये जायेंगे चाहे कांग्रेस-लीग सममौता हो या न हो। इस घोपणा ने भारत की सारी राजनीतिक स्थिति वदल डाली। सद्भावना के अनुयायी तो रचनात्मक ढंग पर भावी दायित्त्व को निभाने की बात सोचने लगे और अवसरवादी स्वार्थपृति के लिये मौके की खोज में विचरने लगे।

अख़बारों में अच्छी नोकमोंक रही। धुं श्राँधार वक्तव्यों और भाषणों की मडी-सी लग गई।

सहसा घटनाचक्र फिर बदला। अगस्त १६४६ में कलकत्ते के भीपण उपद्रवों के समाचार ने कनाट प्लेस और चाँदनी चौक दोनों को चौकन्ना कर दिया। ऐसा भयानक साम्प्रदायिक भगड़ा पहले कभी नहीं सुना गया था। एक सप्ताह में दस हजार से ऊपर लोग मारे गये।

कलकत्ते के उपद्रव की प्रतिक्रिया बिहार में हुई। मानव मानों मानवता से ऊबं उठा श्रीर कुछ समय के लिये पशु बन गया। सारा देश इन दुर्घटनाश्रों से काँप-सा उठा। न जाने श्रव किस प्रान्त की बारी श्राये, कहाँ सिर फुटव्वल हो जाये, सभी लोग यह सोचा करते थे। दिल्ली के लोग भी इस का श्रपवाद नहीं थे।

इन्हीं घटनात्रों के कारण १६४४-४६ में दिल्ली के लोगों ने एक नवीन ऋतु देखी। अन्य ऋतुओं के विपरीत यह ऋतु पूरे एक वर्ष तक चली। यह थी कपर्यू की लानत। ऋतु परिवर्तन से हमारे रहन-सहन, भोजन, वेशभूषा आदि में इतनी उथल-पुथल नहीं होती जितनी कंपर्यू के कारण हुई। कोई छः महीने, नवम्बर १६४६ से अप्रैल १६४७ तक तो कंपर्यू प्रायः दस या बाहर घंटे का रहा, रात के छः या आठ बजे से प्रातः ६ बजे तक।

शुरू में कपर्यू बहुत खटका। एक तो दिल्ली पर वैसे ही भगवान की दया है। चहल कदमी को छोड़ कर यहाँ श्रोसित दर्जे के लोगों के लिए मनोरंजन का साधन ही कोई नहीं। कपर्यू ने चहल कदमी को भी अपराधों की सूची में दर्ज करा दिया। श्राँख बचा कर कुछ दिन तो मैं थोड़ा-बहुत कपर्यू के समय घूमा पर जल्दी ही मुभे अक्ल श्रागई। पड़ौस के तोन-चार जवान पूसा रोड की ठंडी हवा खाते पकड़े गये थे। दो दिन हवालात में जो उनकी मिट्टी खराब हुई, उसका हाल सुनकर मैं जीवन में कभी भी ह्वाखोरी न करने की कसम खाने को तैयार हो गया।

धीरे-धीरे कपर्यू हम लोगों की नाड़ियों में समा गया। पाँच बजे सांयकाल को ही लोग रात समभने लगे। कहावतें श्रीर मुहावरें तक बदल गये। सूर्य को छिपता देख श्रव कोई यह न कहता कि दिन ढल रहा है, बल्कि यह कहता कि रात सिर पर श्रा गई है। दफ्तरों से पाँच बजे से ही पीछा छुड़ाने का श्रच्छा बहाना हाथ श्राया। ६ से पहले घर पहुँचना होता था।

पत्नियों के हर्ष का तो कुछ ठिकाना ही नहीं था। कहाँ तो बहुत सी गृहिणियों को खाना भी पित की राह देखते-देखते अकेले ही खाना पड़ता था, और कहाँ अब शाम को चाय भी पित-पत्नी प्रेमपूर्वक इकट्ठे पीने लगे। अनेक स्त्रियाँ कफ्यू को पूर्व जन्म के पुण्य का फल मानने लगी थीं। मेरी पत्नी तो आज तक कहती हैं, "कितने अच्छे थे वे दिन जब शाम को सारा परिवार एक साथ बैठ कर चाय पीता था। अब पाँच बजे से तुम्हारी राह देखने लगती हूँ। कभी समय पर नहीं आते। कुकू बेचारा तुम्हें याद करता-करता सो जाता है।"

कपर्यू की चर्चा हमारे घर में प्रायः होती है। श्रीमती जी कई बार पूछ चुकी हैं: "क्या हिन्दू-मुस्लिम दंगे के बिना कपर्यू लगाया ही नहीं जा सकता। यह तो अच्छा है कि अब हम स्वतंत्र हैं और आपसी मगड़े नहीं होते पर कपर्यू का पूर्ण अभाव मुक्ते खटकता है। मेरा बस चले तो मैं महीने में कम-से-कम एक सप्ताह तो दस घंटे का कपर्यू अनिवार्य रूप से लगा दूँ।" में भी श्रीमती जी से सहमत हूँ । महीने में एक सप्ताह का कप्त्र्यू मुक्ते भी मंजूर है। इससे और नहीं जीवन की नीरसता का एक तांता तो दूट जायगा। कभी-कभी लोग घरों की श्रोर दौड़ते तो दिखाई देंगे। श्राजकल तो जब देखो जहाँ देखो पतल् की जेबों में हाथ डाले सीटी बजाते हुए बहुत से लोग बेकार घूमते हुए दिखाई देते हैं।

कर्प यू की बात करते-करते मुभे दिसम्बर १६४६ की एक घटना याद आ गई। एक दिन शाम को चार बजे मेरे यहाँ कैलाश जी आ गये। दफ्तर की उस दिन छुट्टी थी। कैलाश के आग्रह पर हम दोनों एक भित्र से मिलने कनाट प्लेस चल दिये। सीधे शैलेन्द्र जी के घर पहुँचे। शैलेन्द्र बड़े तपाक से मिले। सब लोग बैठ कर बातें करने लगे। आध घंटा बातचीत करने के बाद कैलाश ने कहा "माई शैलेन्द्र, कुछ और नहीं कम से कम चाय का तो बन्दोबस्त करो।"

शैलेन्द्र तुरन्त उठ कर अन्दर चले गये और चाय आदि बनवाने लगे। मैंने कैलाश को डांटा यह कितनी भद्दी वात है जबरदस्ती किसी से चाय पी रहे हो। मुक्ते यह बात अच्छी नहीं लगती।

कैलाश खिलखिला कर हँस पड़े और बोले "शैलेन्द्र के यहाँ चाय नहीं पी जायेगी। श्राज जनाब बैल को दुहा जायेगा। यह हजरत हमेशा मित्रों के दस्तरखान पर शेर रहते हैं। श्रपने यहाँ किसी को खिलाने का नाम ही नहीं लेते। श्राज देखो क्या होता है। चाय खतम होने तक छः बज चुकेंगे। हम यहीं डटे रहेंगे। इतने में कफ्यू का समय हो जायेगा। फिर तो हमें शैलेन्द्र से निःसंकोच भाव से खाने और रात को यहीं सोने के लिये कहना पड़ेगा। श्रव कल सवेरे घर चलेंगे। भाभी को फोन कर देंगे।"

हुआ भी यही। शैलेन्द्र की बुरी गत बनी। वे घड़ी की तरफ तो बार-बार देखते रहे, पर घर में चले जाने को हमें कैसे कहते। सात बजे कैलाश ने योर्जनानुसार चिल्लाना शुरू किया: "यह तो अनर्थ हो गया। कफ्यू में हम लोग अब कैसे जायेंगे। मुफ पर तो पिताजी बहुत बिगड़ोंगे। अच्छा, भाग्य की बात है और भाई शैलेन्द्र दाने-दाने पर मुह्र होती है। आज हमें तुम्हारे यहाँ ही भोजन और विश्राम करना था। अब तो घर वालों के कल ही दर्शन होंगे।"

रात-भर वहीं विश्राम किया गया। शैलेन्द्र लीचड़ जरूर थे,

पर रिसक साहित्यिक भी थे। चाय श्रौर भोजन पर जो खर्च हुन्ना होगा उन्होंने उससे पूरा-पूरा लाभ उठाया। श्रामी रात तक साहित्य चर्चा होती रही। श्रगले दिन सबेरे जब हम जाने लगे, शेलेन्द्र ने हमें एक सुन्दर कविता सुनाई। उसका शीर्षक था "कपर्य की घड़ियाँ।"

### एक अमरीकन से मेंट

एक दिन मुक्ते किसी आवश्यक काम से ठीक पांच बजे कनाट प्लेस पहुँचना था। दफ्तर में ही पौने पांच बज गये। बाईसिकल उठा में एक दम भागा। बहुत तेजी से जा रहा था। रीगल की तरफ से एक अमरीकन सिपाही हाथ में साइकल थामे धीरे-धीरे सिंधिया हाऊस की तरफ जा रहा था। दूर से में उस व्यक्ति को देख रहा था, पर न जाने क्या हुआ में जोर से उसके साइकल से जा टकराया। उसके साइकल का पहिया ऐसे मुड़ गया जैसे रोटी मुड़ जाती है। अमरीकन वेचारा धक्का खा एक तरफ गिर पड़ा। में घवराकर तुरन्त ही साइकल से उतरा और सीधा अमरीकन की ओर लपका। उसे उठाया और पृछा—"क्या चोट तो नहीं लगी। मुक्ते बहुत दुःख है कि मेरी असावधानी के कारण यह दुर्घटना हुई।"

अमरीकन ने उठ कर कपड़े भाड़े और मेरी तरफ देखा, पर वह बोला कुछ नहीं। मैंने फिर कहा—"मुफे इस दुर्घटना का बहुत अफसोस है।" कुछ च्या चुप रह कर अमरीकन ने अपनी साइकल की ओर देखा और फिर मुफ पर निगाह डाली और अंगूठे से साइकल की तरफ संकेत करते हुए बोला—"किन्तु उसका क्या होगा।" मैंने कहा—"साइकल की चिंता मत कीजिए। उसकी मैं मुरम्मत कराये देता हूँ। आपके तो चोट नहीं लगी, पहले मैं यह जानना चाहूँगा।"

दो मिनट चुप रहकर अमरीकन फिर बोला—'मुरम्मत कैसे होगी। पहिया तो 'डी' बना पड़ा है। इसे लेजाया कैसे जायगा।"

में समक गया। मैंने पास से जाते हुए एक तांगे को रोका। उसमें दूटी हुई साइकल रग्वी श्रीर श्रमरीकन से बैठने को कहा। उसने पत भर कुछ सोचा और फिर कहा—"नहीं, तांगे में आप बैठिये। मैं आपकी साइकत पर चलूँगा।"

में दिल में बहुत हँसा। जैसे ही में आगे की सीट पर बैठा, तांगा आगे बढ़ा। पीछे-पीछे मेरी साइकल पर मूं गफली चबाता हुआ अमरीकन साथ हो लिया। जो आवश्यक काम मुक्ते कनाट प्लेम लाया था, वह में विल्कुल भूल चुका था। अब मुक्ते चिंता अमरीकन और उसकी साइकल की थी। में सारी घटना पर विचार करने लगा। अपने ऊपर जो कोध मुक्ते पहले आया था, वह अब शान्त हो चुका था। में अमरीकन की मनोवृति का सूच्म दृष्टि से अध्ययन कर रहा था। यह आदमी भी कैसा विचित्र है, मैंने दिल में सोचा। अपनी चोट आदि के सम्बन्ध में यह कुछ कहने को तैयार नहीं। केवल साइकल ही की चिंता में डूबा है। उस चिन्ता ने ही शायद इसे इतना व्यप्न कर दिया है कि यह किसी पर विश्वास करना नहीं चाहता। इसीलिये तो मेरी साइकल पर आप चढ़ा है और मुक्ते तांगे में बैठाया है।

श्रोडियन के पास पहुँचते ही मैंने तांगे को रोका श्रीर साथ वाली साइकल की दुकान से एक श्रादमी को बुलाया। उसने साइकल तांगे से उतारी श्रीर देख कर कहा ठीक हो जायगी पर कल मिल सकेगी। मैंने उसे समभाया कि मुरम्मत बढ़िया से बढ़िया हो। दाम चाहे जो लेना। ऐसा न हो कोई कसर रह जाय। श्रापकी साइकल कल देखते हुए मैंने कहा—"लो सब ठीक हो गया। श्रापकी साइकल कल दो बजे मिल जायगी। सच बताइये श्रापंके कहीं चोट तो नहीं लगी।" मृंगफली छीलते हुए श्रमरीकन थोड़ा मुस्कराया और बोला—"यदि श्राप बुरा न मानें, श्रापने इस दुकानदार से जो बात की है जरा उसका श्रंग्रेजी में श्रनुवाद तो कर दें तािक मैं भी समम लूँ।"

चोट की बात फिर नदारद । मैं बड़ा हैरान हुआ। ख़ैर, मैंने अमरीकन को सारी बात समभा दी। मुरम्मत के दाम ११ रूपये मैंने उसके हाथ पर रख दिये। अब वह संतुष्ट हो गया, और मेरी साइकल मुभे देते हुए बोला—"धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं।"

"यह नहीं हो सकता," मैंने उत्तर दिया, "आपको घूमने-फिरने में असुविधा होगी। इसलिये कल तक मेरी साइकल आप ही रखें। मुक्ते अपना पता बता दीजिये, मैं आकर आपके यहाँ से अपनी साइकल बाद में ले लूँगा।"

श्रव श्रमरीकन कुछ पसीजता हुआ। दिखाई दिया। एक घंटे की चुप्पी के बाद वह खिल-खिला कर हँसा और बोला—"श्राप बहुत शिष्ट और समभदार ज्यक्ति जान पड़ते हैं। कहीं आपको मैं बहुत श्रिष्ठ कष्ट तो नहीं दे रहा हूँ। मैं पार्लियामेंन्ट स्ट्रीट पर वेंगर्स फ्लैट में रहता हूँ। मेरे कमरे का नैम्बर १४ है और मेरा नाम है हेनरी जे० हम्फे। यदि आपको अवकाश हो तो आइये चले चलें, कुछ देर बैठेंगे। क्या कॉफी का प्याला पीजियेगा।"

एक दुखद कांड का इतने मुख से अन्त होने की खुशी में मैंने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। हम्फ्रे और मैं दोनों वेंगर्स फ्लैट की ओर चल दिये। वहाँ पहुँच कर हम्फ्रे ने अपने कमरे का ताला खोला और मुक्ते अन्दर वैठा कर आप वाहर खिसक गया। मैं समभा किसी से कॉकी के लिये कहने गया है। पूरे दस मिनट वाद वह वापस आया। कुछ लंगड़ाता हुआ सा चल रहा था। उसके हाथ में एक छोटी शीशी थी जिसमें काले से रंग की दवाई थी और एक रूई का बंडल था। लज्जा के मारे मेरा मुँह लाल हो गया। एकदम सोफे से उठकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे आराम से सोफ पर वैठा दिया। वेदनापूर्ण स्वर में मैंने कहा—"मिस्टर हम्फ्रे, आपको काकी चोट आई है। मेरे बार-बार पूछने पर भी आपने न जाने इस बारे में कुछ क्यों नहीं कहा। अब तो बताइये चोट कहाँ लगी है।"

अपनी दांई जांच पर हाथ फेरते हुए हम्फ्रे ने कहा—''साधारण सी घसीट यहाँ आई है। मांस छिल गया। कुछ देर वाद टिंकचर लगा कर सेक देने से ठीक हो जायगा। इसमें आपको वताने की क्या बात थी। उस समय सबसे बड़ा सवाल तो साइकल का था। दवा तो यहाँ डिस्पेंसरी से मिल ही जानी थी। साइकल तो मरम्मत करवाने से ही ठीक होती। इसीलिये में पहले साइकल की समस्या से निपट लेना चाहता था। चोट तो आप ही ठीक हो जायगी।"

एक-एक मुद्धी मूंगफली न्याने के बाद हमने गरम कॉकी पी। हम्फ्रों ने मेरा परिचय मांगा। अब हम एक-दूसरे को जान गये थे। बहुत सी इधर-उधर की बातें हुई। आठ वर्ज मैंने जाने की त्राज्ञा मांगी। हम्फ्रों मुक्ते सड़क पर छोड़ने आया। हाथ मिलाते समय बह् बोला—"सिस्टर हेमन्त, क्या आप एक औसत हिन्दुस्तानी हैं, अर्थान् क्या में यह समभूँ कि किसी भी साधारण हिन्दुस्तानी का ऐसा ही व्यवहार होगा जैसा आपका है।"

''यह तो बड़ा पेचीदा सवाल है," मैंने उसे टालते हुए कहा, "कभी फिर मिलेंगे तो इस सम्बन्ध में बात करेंगे।"

हम्फ्रो ने मेरे घर आने का वर्चन दिया। फिर हम जुदा हो गये।

यह घटना नवम्बर १६४३ की है। उन दिनों दस हजार से ऊपर अगरीकन दिल्ली में थे। शाम के समय जहाँ देखो यही लोग दिखाई देते थे। इन्हें सिवाय घूमने के और कोई काम भी नहीं था। रीगल, प्लाजा और ओडियन सिनेमा-घरों के सामने प्रति दिन २०-४० अमरीकन खड़े होते थे। जो टिकट ले अन्दर चले जाते थे वे तो खुश होते ही होंगे, जो किसी कारण बाहर रह जाते थे वे भी कम खुश नहीं दिखाई देते थे। खाली समय में इन लोगों का प्रायः एक ही धन्धा होता था। वह था मूंगफली चवाना।

लड़ाई के दिनों में दिल्ली में जो असाधारण रोनक हो गई थी, (भगवान दिल्ली को नजर से बचाये), अमरीकन लोगों का स्थान उसमें काफी ऊँचा था। कुछ समय तो यहाँ के दुकानदारों, तांगेवालों, टैक्सीवालों, होटल वालों आदि-आदि के खूब गहरे रहे। चीजों के दाम उन दिनों वैसे ही उलती-फिरती छांव की तरह थे, दुकानदार जो जी में आता, मांग बैठते थे। हम लोग तो सौदा करने के आदी हैं, शुरू में अमरीकन लोग नहीं थे। हम्फे ने मुफे बताया कि जब वह मार्च के महीने में दिल्ली आया, उसने महीना भर बूटपालिश के लिये आठ आना प्रति दिन दिये और कई बार पानका बीड़ा चार आने का खरीदा। अनेक अमरीकनों की मांति हम्फे को भी पान अच्छा लगता था। कभी-कभी तांगे वाले भी इन लोगों से खूब पैसे माड़ते थे। परन्तु अमरीकन बहुत व्यवहार-कुशल होते हैं। उन्होंने अधिक दिन मार नहीं खाई। बाद में तो उन्होंने सभी चीजों के ठीक भाव का पता लगा लिया और यहाँ के नाप-तोल को खूब समफ लिया था।

हम्फ्रे के द्वारा मेरी कई और अमरीकनों से भेंट हुई। हम्फ्रे मेरे साथ दिल्ली में काफी घूमा। एक बार मेरी साइकल कुछ खराब थी। हमारा विचार हुमायूँका मकबरा देखने का था। जाना अवश्य था, इस-लिये मैंने कहा कि तांगे से चलना ठीक होगा। हम्फ्रे ने सीटी बजाते हुए "ओ-के" (स्वीकृति सूचक शब्द ) कह दिया। दोनों तांगे में चंत दिये। रास्ते में हम्फ्रेने केले और सन्तरे खरीदे जो हम दोनों ने खाये। तांगे से उतरते ही कुछ मूंगफली खरीदी गई जिससे हम्फ्रे ने और मैंने अपनी-अपनी जेवें भर लीं। हम लोग दिन भर घूमें। हम्फ्रे ने, जो अमरीकी सेना में फोटोग्राफर था कई अच्छे चित्र लिये।

शाम को उसी तांगे में हम वापस आ गये। वैंगर्स फ्लैट में ही हमने कॉफी पी। जब मैं उठ कर चलने लगा, हम्फ्रे कोई भूली हुई बात याद करते हुए अचानक बोला—"अरे, हिसाब तो किया ही नहीं।" दो मिनट पेंसिल से कुछ लिख कर फिर बोला—"नौ रुपये, बारह आने। इसमें आपका हिस्सा है चार रुपये चौदह आने। यह आप मुक्ते दे दीजिए।"

में जानता हुआ भी इस कर्तव्य का पालन करना भूल गया था। तुरन्त पांच रुपये का नोट दे और दुअन्नी अपनी जेव में डाल, में हम्फ्रे से हाथ मिला कर घर वापस आ गया।

अमरीकन लोग हिसाव के पक्के होते हैं। इसका मतलव यह नहीं कि वे मित्रता की भावना से शून्य होते हैं। उनका शिष्टाचार हमारे शिष्टाचार से कुछ भिन्न है। हिसाव-किताब के पक्के होते हुए भी वे लोग सच्चे मित्र ही नहीं विलक्ष आतिथ्य कुशल भी होते हैं। हमारा शिष्टाचार अधिक कोमल है जो प्रायः गणित का भार नहीं सह सकता। निजी अनुभव से मेरा यह मत है कि शिष्टाचार में कोमलता का गुण अधिक लाभदायक नहीं। शिष्टाचार तो जितना दृढ़ विलक कठोर हो उतना ही अच्छा। गणित ही नहीं यदि हाथापाई का भार भी शिष्टाचार सह सके तो बुरा न होगा।

त्राज तीन वर्ष हो चुके हम्फ्रे की कोई खबर नहीं मिली। वह १६४४ में ही अपने नगर बोस्टन में वापस जा पहुँचा था। दो-चार पत्र भी उसके आये। प्रायः हम लोग घर पर उसकी चर्चा करते हैं। मैं तो हम्फ्रे को हजार प्रयत्न करने पर भी नहीं मूल पाता क्योंकि मुभे वह फोटोप्राफी की खर्चीली इल्लत लगा गया और मेरे बच्चों को च्यूंइंग गम चूसने का चस्का।

## ''विद्रोही'' नेता मंत्री पद पर

विद्रोही और देशभक्त—इन दो शब्दों का अर्थ एक ही है। अन्तर यदि है तो केवल देश और काल के कारण। वास्तव में विद्रोही और देश-भक्त एक ही चित्र के दो पहलू हैं। शायद ही कोई ऐसा देश-भक्त हो जो अपने जीवन में कई बार विद्रोही न समभा गया हो। ऐसा अभागा विद्रोही भी आसानी से नहीं मिलेगा जिसे कम-से-कम एक बार देश-भक्त कहलाने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ हो। सब से विचित्र बात यह है कि प्रत्येक विद्रोही देश-भक्ति की भावना से प्रेरित होता है और हर देश-भक्त की दृद्रता का मृलाधार विद्रोह की चमता होती है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक तथा विचारक सी० इ० एम० जोड ने इन शब्दों की व्याख्या बहुत ही रोचक ढंग से की है। उनकी परिभाषा के अनुसार "देश-भक्त सफल विद्रोही है और विद्रोही असफल देश-भक्त"।

इस तथ्य में कितनी सच्चाई है और कितनी सुविधा से विद्रोही देश-भक्त में रूपान्तरिक हो सकता है, यह जादू-भरा खेल भी दिल्ली-वालों ने दिल भरकर देखा। पं० जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ-भाई पटेल, डा० राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना आजाद तथा अन्य प्रमुख कांग्रे स नेता जो सालों से विद्रोहियों की प्रथम श्रेणी में माने जाते थे और इसी कारण युद्ध छिड़ने के बाद से जेल के अन्दर अधिक और बाहर कम रहे थे, र सितम्बर १६४६ को नई दिल्ली में वाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य-पद की शपथ प्रहण करने आये। इस देश के इतिहास में पहली बार पदाधिकारियों द्वारा शपथ-प्रहण सार्वजनिक रुचि की वस्तु बनी। इससे पहले भी ऊचे पद पर आसीन होने से पूर्व अधिकारी लोग शपथ लेते ही होंगे पर उस से जन साधारण का कोई वास्ता नहीं था। जब र सितम्बर को कांग्रे स नेता शपथ-प्रहण करने

वाइसराय भवन की त्रोर बढ़े तो सेक टेरियेट की सड़कों पर हजारों त्रादमी उनके त्रभिनन्दन के लिए मौजूद थे।

वे सरकारी कर्मचारी जो सदा से आई० सी० एस० वर्ग के ही भक्त रहे हैं और जिन्होंने उनकी सेवा और चाकरी में ही जीवन की सार्थकतां अनुभव की है, इस अनोखे दृश्य को देखकर भौचक्के से हुए। सारे ही सरकारी कर्मचारी एक से नहीं थे। इन में भी एक वर्ग ऐसा था जो आजादी के नाम पर फाइलों और रंगविरंगे कागुजों को फेंक खुली हवा में "इंकलाब जिन्दाबाद" का नारा लगाने को सदा तैयार रहता था। इस वर्ग के अधिकांश लोग युद्ध की अपरा-दफरी में भर्ती हुए थे। इस लिए वे जूनियर थे। इनके ऊपर जिन लोगों का ऋंकुश था वे थे मंजे हुए अफसर और सुपरिटेंडेंट जो दफ्तरी जीवन की दौड़ में काफ़ी आगे निकल चुके थे और जो नौकरी के दांव पर ही अपनी सारी पूंजी लगा बैठे थे। ये लोग थे सीनियर, गम्भीर, स्वामीभक्त, स्थिरचित्त (त्रथवा त्राड्यल) श्रीर परिवर्तन-विमुख । भारत सरकार की चाबी वास्तव में इन्हीं के हाथ में थी। जब नेता लोगों की मोटरें ऊंची सड़क पर से होकर वाइसराय भवन गई, जूनियर वर्ग के लोगों ने नारे लगाने में स्वच्छन्द् गले से जनता का साथ दिया। सीनियर वर्ग में से दो-चार बाहर निकले और चश्मे ऊपर माथे पर चढ़ा या नीचे नाक पर कर दूर से नेताओं को देखने मात्र से संतुष्ट हो गम्भीर मुद्रा में श्रपने-श्रपने कमरों में जा बैठे।

भारत के ४० वर्ष लम्बे स्वाधीनता संयाम में यह घटना वास्तव में नवीन ही नहीं अभूतपूर्व थी। भला कहाँ तो ये लोग अपने भाषणों और वक्तव्यों में सरकार की कटु आलोचना किया करते थे और कहाँ अब ये स्वयं शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे थे। इस से बड़ा परिवर्तन और क्या हो सकता था। राजनिति के गम्भीर और विवेकपूर्ण विद्यार्थी समफ गये कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी (अम दल) के शामनारुढ़ होने का यह पहला परिणाम है। वायुमण्डल में इससे भी बड़े परिवर्तनों के लच्या दिखाई देने लगे। स्वतंत्रता की गन्ध ने भारत के वातावरण को सुर्भित कर दिया। मुस्लिम लीग की प्रति-गामी नीति के बावजूद लोगों को अब आभाम होने लगा कि देश के चितिज पर स्वाधीनता का सूर्य उदय होने जा रहा है। युग करवट बदलता साफ दिखाई दे रहा था। उसी दिन सायंकाल, शपथ-प्रहण के बाद नये मंत्रियों ने पत्र-कार सम्मेलन में भाषण दिये। उनकी श्रोर से उनके नेता, पंक् जवाहरलाल ने हिन्दी में भाषण दिया। यह श्रीर भी निराली वात रही। सरकारी प्रेस कांफ्रोन्स में हिन्दी में बातचीत! बहुतों ने नाक-भों सिकोड़ी, पर तेजी से घूमते हुए काल-चक्र को कौन रोक सकता था। भारतीय श्रीर विदेशी पत्रकारों ने उस रोज समभ लिया कि श्राप्तेज श्रीर श्राप्तेजी श्रव इस देश में श्रीवक दिन नहीं चलेंगे

राजधानी में सब श्रोर सनसनी थी, उल्लास था। राजनीतिक त्तेत्रों में श्रमाधारण इलचल थी। यह बात नहीं कि मंत्री-पदों पर लोक-प्रिय नेताश्रों की नियुक्ति मात्र से जनता सन्तुष्ट हो गई हो। जनता को नेताश्रों के विवेक श्रीर उनकी प्रखर बुद्धि पर पूर्ण विश्वास था। वह जानती थी कि सेकेटेरियेट में एक बार इनके घुसने की देर है, फिर शासन-यंत्र की काया ही पलट जायगी। यह विश्वास श्रांखिर सचा निकला।

सरकारी चेत्रों में भी हलचल कम नहीं थी। जहाँ देखो इसी घटना की चर्चा हो रही थी। ऊपर से तो सब ही ख़ुश दिखाई देते थे,पर अन्दर से शायद कुछ लोग शंकित थे। एक ऋघेड उम्र के ऋकसर से मेरी बात हुई । वे २३ वर्ष की नौकरी निभा चुके थे । लड़ाई के शुरु में ही अकसर हुए थे। काम में बड़े होशियार थे श्रीर जिम्मेदारी की भावना तो उन में कट-कट कर भरी थी। उनकी गम्भीर मुद्रा से कभी तो मुक्ते यह श्रम होता था मानों सारी सेक्रेटेरियेट का भार उन्हीं के सिर पर हैं। जब मैंने नेताओं द्वारा पद-ग्रहण पर उन्हें बधाई दी तो वे कुछ चकर में पड़ गये कि इस बधाई का जवाब दें तो क्या दें। सिर खुजलाते हुए बोले: "हाँ, भाई, ईश्वर ने देश की लाज तो रखी है। देखों ऊंट किस करवट बैठता है। ये लोग तो महीनों में ही क्रांति के बीज बो डालेंगे। श्रव श्रंशेज की खैर नहीं। क्या बतायें, मुसीवत हम जैसों की है। हमें अब शिकार बनाया जावेगा। इस साल राय साहब की उपाधि जो मिल गई है, यह श्रौर भी हमें डुबो कर रहेगी। हम जैसी का दोष कोई हो न हो, जी-द्वजूरी के अपराध में ही हमें रगड़ा दिया जा-सकता है।"

"श्रजी क्यों पागल हुए" मैंने मित्र-भाव से कहा, "भला इन लोगों को श्रीर कोई काम थोड़े ही हैं जो रगड़े की भूख मिटाने के लिए ये आप जैसों की सृचियां बनाते फिरेंगे। इस और आप तो कोल्हू के बैल हैं जिन्हें चलने से मतलब, घानी में चाहे सरसों हो या मूंगफली यां बादाम।"

में बात भी पूरी नहीं कर पाया था कि राय साहब खिसक गये। इसी प्रकार कुछ लोग जैन वूम कर कल्पना पर द्वाव डालकर भांति-भांति की त्राशंकात्रों की भविष्यवाणी कर रहे थे। अत्यधिक स्वार्थ चिन्ता और संकीर्णता के कारण वे इस विशाल परिवर्तन के महत्त्व को सममने में असमर्थ थे।

श्रस्तु, इस परिवर्तन का प्रभाव कुछ सप्ताह में ही रंग लाया। सेक्रेटेरियेट का बाह्य रंगरूप श्रीर भीतरी विचारधारा कुछ बदलती सी दिखाई देने लगी। कर्मचारियों की वेशभूपा पर सबसे श्रिधक प्रभाव पड़ा। सुक्ते याद है एक बार मेरे एक मित्र को श्रचकन पहन कर दफ्तर श्राने के कारण डांट सहनी पड़ी थी। श्रव लोग बेधड़क धोती कुर्ता पहन कर श्राने लगे। गांधी टोपियों की तो बाढ़ ही श्रा गई।

ये सब तक्त्या मुक्ते शुभ दिखाई दिये। में ने मोचा और कुछ हो न हो, सरकारी कमचारियों को कोई चिकने घड़े तो नहीं कह सकेगा।

#### ....स्वतन्त्रता अवतर्गा

दिल्ली ने अतीत में अनेक उत्सव, अनेक पर्व देखे हैं। प्राचीन काल में बड़े-बड़े चक्रवर्ती दिग्विजयी सम्राटों के राजतिलक यहाँ हुए। शत्रु को परास्त कर कई राजाओं ने दिल्ली में प्रवेश किया और यहाँ की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। ऐसे अवसरों पर दिल्ली ने अपूर्व उल्लास तथा विलास की घड़ियाँ देखी होंगी—ऐसी घड़ियाँ जिनमें सूर्योदय और सूर्यास्त का अन्तर मिट जाता है और अस्थाई रूप से मानव देश काल के बन्धनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन अतीत के वे सभी महोत्सव उस महान पर्व के आगे फीके पड़ गये, जो दिल्ली के लोगों ने १४ अगस्त १६४७ की रात को देखा।

उस रात दिल्ली में स्वतन्त्रता का अवतरण हुआ। ठीक आधी रात के समय जिस चण १४ अगस्त के दिन ने जन्म लिया लाखों नर-नारियों को ऐसा आभास हुआ मानो गंगा की तरह स्वर्ग से स्वतन्त्रता घरती पर उतर रही हो। भूपर उर्वशी का अवतरण भी ऐसे ही हुआ होगा।

धारासभा भवन में खड़ा उस समय में सोचने लगा कि भविष्य में कोई कवि स्वतन्त्रतावतरण शीर्षक से कविता अवश्य लिखेगा। गंगा अवतरण अथवा उर्वशी के किल्पत प्रादुर्भाव पर यदि संस्कृत और हिन्दी के किव किवता-स्रोत बहा सकते हैं तो स्वतंत्रावतरण पर तो निश्चय ही अनेक खंड काव्यों की रचना होगी। में सोचने लगा कि भावी किव की विचारधारा क्या होगी। जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकरने अपने खंड काव्य में और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने "गंगा की शोभा" में हिमगिरि से जिस प्रकार गंगा वतरण का वर्णन किया है, उसी प्रकार भावी किव भी उपमाओं और रूपकों के सहारे स्वतंत्रता के उद्गम स्थान का चित्र खींचना चाहेगा। भारतेन्द्र का काम तो महाभारत और अन्य उपाख्यानों में वर्णित घटनात्रों के कारण सहल था। उन्होंने निम्न पंक्तियों में प्रचलित धारणात्रों का ही तो चित्रण किया.....

श्री हिर पद नख न्वन्द्रकान्त मिन द्रवित सुधारस, ब्रह्म कमंडल मंडन भव खंडन सुर सरबस, शिव सिर मालती भाल, भागीरथ नृपति पुन्य फल, ऐरावत गज गिरिपति हिमनग कंठहार कल।।

किंतु स्वतन्त्रता का उद्गम तो किंव को अपनी सूम के आधार पर ही चित्रित करना होगा। उसे कदाचित् विष्णु के पदनख के स्थान पर स्वतन्त्रता का उद्गम महात्मा गांधी के मस्तिष्क से जोड़ना होगा। चित्र को पूरा करने के लिए उसे जवाहरलाल, पटेल, राजेन्द्र बाबू, राज-गोपालाचार्य तथा अनेक दिवंगत आत्माओं का आश्रय लेना पडेगां।

यह विचारधारा अधिक देर तक न चल सकी। पीछे से ऐसे जोर का रेला आया कि हजारों व्यक्ति एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े। धारासभा भवन में ही नहीं, उसके बाहर हरी घास पर, सड़कों पर, सेक टेरियट के सामने विशाल मैदान में तिल रखने की भी कहीं जगह दिखाई न देती थी। ऐसी भीड़ तो लोगों ने प्रायः देखी होगी, पर आधी रात को किसी भी स्थान पर किसी समय दो तीन लाख आदमी इकड़े न हुए होंगे। हाँ, इस कथन का एक अपवाद हो सकता है। महाभारत काल में चृन्दावन में चृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शायद इतने नर-नारी बांकेबिहारी के दर्शनार्थ जुट जाते हों। श्री कृष्ण का जन्म भी ठीक उसी समय हुआ था, जब तीन वर्ष हुए भारत भू पर स्वतन्त्रता अवतरित हुई।

उस रात को "जन गए। मन" और "वंदेमातरम्" के राष्ट्रीय गीतों की मधुर ध्विन कैसी स्वर्गीय-सी जान पड़ती थी। ये गीत पहले भी अनेकों बार सुने थे, किन्तु उस रात तो एक-एक शब्द मानो पुकार-पुकार कर अपना अर्थ भी श्रोताओं के कानों में कह रहा था। उस रात वास्तव में शस्यश्यामला, बहुबल धारिएी, रिपुदल वारिएी आदि विशेषणों के ठीक अर्थ समभ में आये। जब "जन गए। मन" आरम्भ हुआ तो उसकी लित लय में हजारों सिर हिल उठे। किन्तु जैसे ही राष्ट्र गान में पंजाब और सिंध का उल्लेख हुआ। एकत्रित भीड़ में सैकड़ों

ऋादिमयों ने सिर उठा कर एक-दूमरे की श्रोर देखा। स्वतन्त्रता देवी की श्राराधना श्रचानक भंग हो गई। सहसा उपस्थित जनों को देश के विभाजन की याद श्रा गई। कई श्राँखें गीली हो गई, कई रोप में लाल दिखाई देने लगीं। स्वतन्त्रतावतरए के हर्षोद्धास में लोग वह-से गये थे, सिंध श्रीर पंजाब के नाम सुनते ही स्मृति जागृत हो उठी श्रीर देश ने स्वतन्त्रता का जो मूल्य चुकाना स्वीकार किया था उसकी याद हरी हो गई। उस उल्लास की बेला में बहुतों ने टीस का श्रनुभव किया।

एक च्राण के लिये "वन्देमातरम्" श्रीर "जन ग्राण मन" की ध्विन युद्ध गान के समान प्रतीत हुई। नाड़ियों में रक्त वेग से दौड़ने लगा। विह्वल जनता ने नेतागण की श्रोर देखा। प्रायः सभी नेता विचारमग्न दिखाई दिये। जो बाण जनता के हृदय में चुभा था उससे नेता भी श्रव्धक नहीं रहे थे। वे जनता से भी श्रिधक व्याकुल जान पड़ते थे, क्योंकि उन्होंने स्वाधीनता संप्राम में जनसाधारण का नेतृत्व ही नहीं किया था, बल्कि श्रनेक बार श्रखंड भारत की सौगन्ध भी खाई थी श्रीर एक स्वर से विभाजन की सम्भावना को मिध्या बताया था। वे मानो विधि की विडम्बना पर श्रारचर्य कर रहे थे कि पूर्व-श्रारवासनों के वावजूद भी उन्हें स्वयं विभाजन के प्रस्ताव पर हस्ताचर करने पड़े।

लगभग दो बजे स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू धारासभा से निकल कर वायसराय भवन की श्रोर गवर्नर-जनरल को श्रामन्त्रित करने गये। स्वतन्त्रता के उत्साह में भीड़ भी उनके पीछे-पीछे हो ली। खाली स्थान था ही नहीं और जन-समृह इतना बड़ा था कि यह पता लगाना श्रसम्भव था कि लोग किधर जा रहे हैं। कुछ देर बाद प्रधान मंत्री गवर्नर-जनरल को साथ ले धारा-सभा भवन में श्रा गये। उस समय लोगों का जोश चरम-सीमा को पहुँच चुका था। नेताश्रों के श्रीभनन्दन में बराबर नारे लगाये जा रहे थे। उस समय सभी कुछ नवीन श्रीर श्रपूर्व दिखाई देता था—श्रपूर्व समारोह, श्रपूर्व दश्य, श्रपूर्व उत्साह, श्रपूर्व देशभक्ति श्रीर श्रपूर्व जनसमूह।

तीन बजे तक शपथ-प्रहण त्रादि के बाद समारोह समाप्त हो गया। कुछ लोग घरों को वापस हो लिये, बहुत से हरे लानों श्रीर फुटपाथों पर सो रहे। त्रगले दिन त्रर्थात् १४ त्रगस्त को त्राठ बजे पं० जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर यूनियन जैक की जगह भारत का तिरंगा भरडा फहराया। दिल्ली हजारों साल का पुराना नगर है। अपने इतिहास में उसने एक स्थान में इतना विशाल जनसमूह निश्चय ही कभी, नहीं देखा होगा, जितना उस दिन लाल किले के आस-पास आ जुटा था। स्थानीय पत्रों तथा सरकारी अनुमानों के अनुसार वहाँ दस लाख से कम आहमी नहीं थे। दिल्ली गेट से लेकर कश्मीरी गेट तक और जामा मस्जिद से लाल किले तक कहीं सड़क या भूमि दिखाई नहीं देती थी। मिवाय एक अपार जनसमुदाय के और कुछ नहीं था। इस भीड़ को विसर्जित होने में चार घंटे लगे। सभी सड़कें प्रायः एक बजे दोपहर तक भीड़ से खचाखच भरी रहीं।

स्वतन्त्रता जन्म ले चुकी थी। शताब्दियों बाद भारत स्वाधीन हुआ था। प्रत्येक नर नारी हृदय में नई-नई आशाएँ लिये मस्त हो विचर रहे थे। अधिकांश लोग १४ अगस्त को रामराज्य की स्थापना का दिवस समम रहे थे। वे सममते थे कि अब ऐसे युग का श्रीगणेश हुआ है, जब सभी समस्यायों, विषमताएँ, दुःख, क्लेश आदि आप-ही-आप दूर हो जायँगे। शायद इसी लिये वे उस दिन हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे। क्या वे अम में थे? क्या उनका स्वाधीनता-प्रेम अमपूर्ण था? क्या वे अत्यधिक आशावादी होने के दोषी थे? इन प्रश्नों का उत्तर विगत तीन वर्षों की घटनाएँ ही दे सकती हैं।

### एक बवंडर

जिस समय दिल्ली स्वतंत्रतावतरण के हर्पोल्लास में दूबी हुई थी, ठीक उसी समय पिरचमी पंजाव की राजधानी में भारत के नागरिकों पर मुसीवत के काले बादल उमड़ रहे थे। दस अगस्त से जिस आयोजित अत्याचार का स्त्रपात हुआ उसने पिरचमी पंजाव के लाहौर जैसे नगरों में सभी गैर-मुस्लिमों का जीना हराम कर दिया था। हिन्दुओं और सिखों के लिये एक-एक पल भारी हो रहा था। वे अपने आप को शबू द्वारा विरे हुए दुर्ग के सैनिकों के समान सममने लगे थे। उनके लिये प्रत्येक दिन अगिन परीचा और प्रत्येक रात प्रत्य के वरावर थी।

लाहौर के भाग्य का निपटारा हो चुका था। अब वहाँ से निकल कर अमृतसर तक पहुँचने की समस्या थी। तेरह और चौदह अगस्त को मार-काट, अग्निकांड और तोड़-फोड़ की जो लोमहर्पक घटनाएँ हई, उनकी खबर तक यथा-समय दिल्ली नहीं पहुँच सकी थी।

करोड़ों रुपये की चल और अचल सम्पत्ति छोड़ और जान को हथेली पर रख लाखों व्यक्ति भारत की नई सीमा की ओर वढ़ रहे थे। इस दुःखद अभियान के विस्तृत समाचार पहली वार अमृतसर से १६ अगस्त को दिल्ली में प्राप्त हुए। स्वतंत्रता का हर्षोल्लास आन की आन में रोष में परिवर्तित हो गया। अगले ही दिन प्रधान मंत्री लाहौर पहुँचे, किन्तु खेल खतम हो चुका था। अगस्त के पहले सप्ताह में उन्होंने लाहौर वासियों को वहीं डटे रहने का आदेश दिया था। उस उपदेश को दोहराना अब व्यर्थ ही नहीं, उपहासासपद था। इसलिये सारा जोर अब पश्चिमी पंजाब से हिन्दुओं तथा सिक्खों की निकासी पर लगाना ठीक समका गया। लाहौर के दर्जनों बैंक, बीमा कम्पनियाँ, शिचा संस्थाएँ, प्रतिष्ठित समाचारपत्र, छापेखाने और गैर सरकारी संगठन लाहौर से निकल कर दिल्ली ही में समा सकते थे। इन संस्थाओं में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के परिवार जैसे-तैसे भारत की राजधानी में पहुँचे। ३१ श्रगस्त तक लाहौर तथा उसके आस-पास से प्रायः दो लाख से ऊपर शरणार्थी दिल्ली आ चुके थे। स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया और यथाशिक उनकी सेवा की।

दिल्ली की पुन्यभूमि कितनी ही शान्तिपद या सद्भावना-प्रेरक होती, फिर भी दो लाख बे-घर-चार, चुब्ध और च्रतिप्रस्त लोगों के भार से बिल्कुल न मुकना इसके लिये कैसे सभ्भव था। निर्दोष पीड़ितों की करुए कहानी और उनकी असह वेदनाओं ने दिल्ली के हृदय पर चोट की। वातावरण दूषित होने लगा। अधिकारियों ने स्थिति को संभालने का भरसक प्रयत्न किया, किन्तु प्रतिशोध की ज्वाला भड़कती ही गई। वास्तव में यह भावना पशुवल से ही अनुपाणित नहीं होती थी। इसके त्रार्थिक कारण भी थे। लाखों हिन्दू और सिकल जो दिल्ली में रह कर ही जीवन-निर्वाह कर सकते थे आखिर कहाँ जाते ? सरकार स्वयं वेबस थी और उसके वायदों में सार दूं इना रेत से सोना निकालने की अपेना अधिक युक्ति संगत नहीं था। सरकार इन श्रभागे लोगों की सहायता के लिए कुछ भी उठा रखना नहीं चाहती थी। प्रधान मंत्री से लेकर दूसरे सरकारी कर्मचारी सभी शरणार्थियों के प्रति अपनी सहानुभूति को कार्य रूप देने के लिए व्यय थे। किन्तु यह काम इतना वड़ा था कि लाखों नागरिकों द्वारा दी गई सहायता श्रीर सरकार की उदारता इसके सामने अपर्याप्त ही दिखाई देती। पूर्णारूप से निर्दोष होते हुए भी सरकार की आलोचना स्वाभाविक बात थी।

अनेक कारणों से तनातनी इतनी बढ़ गई कि भयंकर उपद्रव की भविष्यवाणी करने के लिये ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आवश्यक नहीं था। आँखों से देखने वाला कोई भी समभदार व्यक्ति आगामी विस्फोट के लज्ञण वायुमंडल में साफ-साफ देख सकता था। हजारों की संख्या में शरणार्थी रेलवे स्टेशन पर पड़े थे। मुसाफिरखाने और प्लेटफार्म पर ही उनका अधिकार रह गया था। आखिर ४ सितम्बर को साम्प्रदायिक आग भड़क उठीं। करौल बारा में कुछ सन्नाटा था, किन्तु लोग पहले की तरह अपने काम में लगे थे। कोई न बजे के करीब दौड़-भाग और मार-धाड़ का शोर सुनाई दिया। में दफतर जाने के लिये तैयार हो रहा था। नहा-धोकर कपड़े पहन बस के अड्डे की तरफ चल क्या। अभी गुरुद्वारा रोड पर नहीं पहुँचा था कि दूर से लोगों की कई टोलियाँ आतो दिखाई दीं। इतने में दो-चार बाबू और मिल गये। एक आदमी भागा हुआ हमारे पास आया और बोला—'दिल्ली में भयानक दंगा हो गया है, सब बसें खाली वापस चली गई हैं। अगर आप कुशल चाहते हैं तो अपने घर वापस चले जायें।"

आत्मरत्ता की भावना प्रवल होती है। कुछ देर वाद्विवाद के वाद हम सब अज्ञात पुरुष का परामर्श शिरोधार्य कर अपने-अपने घरों को लौट गये। दोपहर के समय टैलीफोन करने पर पता चला कि करौल बारा, सब्जी मंद्री, पहाड़ गंज और एक-दो और बस्तियों में भीषण दंगा हो रहा है। मुसलमानों के पास काफी हथियार और गोला बारुद था। कई जगह डट कर युद्ध हुआ। अधिकतर मुसलमान भी बेचारे उतने ही निर्दोष थे जितने पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी। उस उत्तेजना के समय दोषी-निर्देषि का भेद-भाव शायद ही किसी ने किया हो।

उपद्रव बराबर फैलता गया श्रीर सड़कों तथा गली-क्रूचों में नागरिकों के स्थान पर सभी जगह पुलिस या सैनिक दिखाई देने लगे। धीरे-धीरे सरकारी कर्मचारी दफ्तरों को भूल गये, यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिये सेकेटेरियट को नियमित रूप से बन्द करना ही उचित समका गया।

सबसे भयंकर दंगा पितम्बरको नई दिल्ली में हुआ। सरकार की चहेती और बाबू लोगों की बस्ती नई दिल्ली अपनी कोमलता के लिये प्रसिद्ध थी। इसमें कभी पहले साम्प्रदायिक उपद्रव नहीं हुआ था। और तो और, इसे कभी कप्पयू की आँच तक न लगी थी। किन्तु आठ मितम्बर को जो बवंडर उठा उसने कनाटप्लेस, गोल मार्केंट, बाबररोड, लोधीरोड बस्ती, सभी चेत्रों को भक्भोर दिया। दर्जनों दुकानें और घर दिन-दहाड़े लूट लिये गये। मार-पीट की और उपद्रवियों का ध्यान इतना नहीं था, जितना लूट-खसोट की त्रोर। इस घटना का पता लगते ही पं० जवाहरलाल स्वयं कनाट प्लेस पहुँचे त्रीर हाथ में बैंत लिये बलवइयों का पीछा करने लगे।

दो घंटे में ही दंगा दवा दिया गया, परन्तु अनेक दुकानें लुट चुकी थीं। जूतों,घड़ियों, भांति-भांति के बक्सों, और बहुमूल्य वस्तुओं के ढेर दुकानों के आगे लगे पड़े थे। जो जिसके हाथ लगा, उठा ले भागा। सैनिकों को दो बार गोली चलानी पड़ी जिससे दस आदमी हताहत हुए।

पंद्रह दिन तक दिल्ली में अव्यवस्था रही। नागरिक जीवन एक-दम अस्तव्यस्त हो गया। हवाई जहाज को छोड़ कर यातायात के ऋौर सभी साधन अनियमित और संकटप्रस्त थे। डाकखाने तक हड़ताल कर बैठे। कम-से-कम करौल बाग की बात तो मैं जानता ही हूँ। दो सप्ताह तक यहाँ के डाकखाने में चिट्टियाँ आती ही रहीं, बाँटी नहीं गईं। लोगों को कुछ दिन बाद सूचित किया गया कि अपने-अपने पत्र डाकखाने में जाकर छाँट लें। मैं भी डाकघर पहुँचा। वहाँ का दृश्य देखकर बड़ी हँसी ऋाई। कोने में एक तरफ पोस्ट कार्डी का ढेर, ऋौर दूसरी तरफ लिफाफों का अम्बार लगा था। अनाज मंडी में जैसे चना, गेहूँ विकता है, ठीक उसी प्रकार चिट्ठियाँ पड़ी थीं। दूसरे लोगों के साथ कुछ देर तक मैंने भी ढेर में हाथ मारे, पर शीघ ही अक्ल आ गई । मैंने सोचा चिट्टियाँ ऋगर नहीं मिलेंगी तो क्या ग़जब हो जायगा। कौन नहीं जानता है दिल्ली में क्या-कुछ हो रहा है। इन घटनाओं के सामने पत्र मिलने या न मिलने अथवा कोई घर में कुशल से है या श्रास्पताल में बीमार पड़ा है, यह जानने का महत्त्व ही क्या है ? अपने दिल को इस प्रकार समभा मैंने घर की राह ली।

हमें हरी सब्जी खाये हुए और दूध के दर्शन किये हुए दस दिन हो चुके थे। डिब्बा-बन्द तरकारियाँ और डिब्बा-बंद दूध इन्हीं से काम चल रहा था। ये डिब्बे भी खतम हो गये। दूध की समस्या जटिल थी। घर में कई बच्चे थे। मैंने नौकर को दूध की खोज में भेजा। तीन घंटे तक जब वह वापस न आया तब हम सब ने बिना दूध की ही चाय पी डाली। शाम के चार बजे शिवसिंह लौटा। उसके एक हाथ में गड़वा था और दूसरे में बकरी का कान। दूध तो कहीं से मिला नहीं, भलामानंस कहीं से घूमती-फिरती बकरी ही पकड़ लाया। नाराज होते हुए भी हम लोगों ने नौकर और बकरी का स्वागत किया। वच्चों के मजे हो गये। जब चाहते ताजा दध माँग बैठते।

हरी तरकारी हमें सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में नसीव हुई।

## दो सनसनीपूर्ण महीने

सितम्बर १६४७ के उपद्रवों ने दिल्ली के वायुमंडल को ही वदल डाला। स्वतंत्र भारत की राजधानी होने के नाते इस नगर का महत्त्व और भी वढ़ गया था। बहुत-से देशों के राजदृत और अन्य प्रतिनिधि यहाँ रहने लगे थे। राजधानी में इस प्रकार का दंगा हो, यह बात किसी भी देशभक्त को अच्छी नहीं लगी होगी। परन्तु परिस्थितियाँ ऐसी बलवान और असाधारण थीं कि किसीका बस नहीं चलता था। यह दलील कि हमारे भाइयों के साथ पाकिस्तान भी इसी प्रकार का व्यवहार कर रहा है, यहाँ के सममन्दार लोगों को जँचती नहीं थी। पाकिस्तान और भारत में अन्तर भी तो आकाश-पाताल का था। एक देश के अस्तित्व का आधार ही साम्प्रदायिक था और दूसरा डंके की चोट अगने आपको धर्म-निरपेन्न राष्ट्र कह रहा था। भेद सरल होते हुए भी आसानी से समभ में आने वाला नहीं था। प्रतिशोध की भावना और "शठे शाष्ट्रयं समाचरेत्" का सरल उपदेश मानव के रक्त में समाया हुआ है।

बलवा शुरू होने के एक सप्ताह बाद ही गांधीजी दिल्ली आ गये। उनकी विचारधारा ने यहाँ के वातावरण को प्रत्यत्त और परोत्त दोनों रूपों से प्रभावित किया। उनका विरोध भी खुल्लम-खुल्ला बहुत हुआ। प्रायः प्रतिदिन प्रार्थना-सभा में उपस्थित लोगों में से कोई-न-कोई शंका के रूप में गांधीजी के कार्यक्रम पर आपत्ति उठाता था। यथासंभव बापू इन शंकाओं का समाधान करते। परन्तु सरकारी प्रयत्नों के बावजूद भी हवा कुछ सिह्च्णुता के प्रतिकृल थी। एक औसत शिच्तित व्यक्ति के क्या विचार थे इसका अनुमान दिल्ली के एक पत्र की टिप्पणी से लग सकता है। राजधानी में उपद्रवों और शरणार्थी समस्या की चर्चा करते हुए उक्त पत्र ने लिखा..... "जिस समय दिल्ली नववधू के वेष में चिरवांछित, चिरपृजित प्रियतम से अठखेलियाँ कर रही थी, ठीक उसी.समय देश के उत्तर-पश्चिमी भागों में भारत की लाखों वहू-बेटियों का सुहाग लुट रहा था। जिस समय पं० नेहरू लाल किले पर मंडा फहरा रहे थे और सुभाष बोस को अद्धांजिल अर्पित कर रहे थे, उसी समय अमृतसर रेलवे स्टेशन पर खून से लथपथ एक गाड़ी आई थी जिसमें एक-तिहाई यात्री ऐसे थे जो जीवन की अन्तिम यात्रा समाप्त कर चुके थे। बहुत से ऐसे थे जो लौकिक और अलौकिक यात्रा के बीच में लटक रहे थे। इन लोगों का क्या दोष था? इन्होंने कौन-सा अपराध किया था? अपराध केवल यह था कि ये गर-मुस्लिम थे। हमारे नेताओं ने हजारों बार दिये गए आश्वासनों के विरुद्ध पाकिस्तान बनाना स्वीकार किया। उस निर्णय की भीपण प्रतिक्रिया पाकिस्तान के निर्देष हिन्दुओं और सिखों को सहनी पड़ी।

"अभी-अभी एक महीना हुआ हमारे नेतागण लाहौर में इन लोगों को वहीं डटे रहने का सत्परामर्श देकर आये थे। क्या नेताओं पर विश्वास करने का अनुयायियों को यह दंड मिलना चाहिये? जो होना था सो हो गया अब हमारा नैतिक कर्त्तव्य है कि हम पीड़िनों की पूर्णरूप से सहायता करें और जो हानि उन्हें उठानी पड़ी है उसकी शतप्रतिशत च्रितपूर्ति करें।"

इस युक्ति का सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। अधिकारी लोगों ने बराबर वायदे करते जाने में ही खैर समभी। उने हुए पीड़ितों और उनके विद्युव्ध समर्थकों का कहना था कि यदि हमने स्थानीय मुसलमानों को सम्पत्ति पर अपना अधिकार समभा, यह कानून की दृष्टि में भले ही अपराध हो, किन्तु इसे किसी भी प्रकार अस्वाभाविक या अप्रत्याशित घटना नहीं कहा जा सकता।

इसके ठीक विपरीत गांधीजी की विचारधारा थी। उनका आदर्श निस्मन्देह बहुत ऊँचा था। बापू का कहना था कि भारत सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का फैसला कर चुका है। शरणार्थियों से हमारी पूरी सहानुभूति है। हमें इनकी सहायता में कुछ भी उठा रखना नहीं चाहिये। परन्तु यहाँ के निर्दोष मुसलमानों को उनकी इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान भेजना या ऐसा करने के लिये उन्हें वाध्य करना शरणार्थियों की सहायता करने का ठीक तरीका नहीं है। यह

तो अदूरदर्शिता है, संकीर्णता है और प्रतिशोध की अन्धी भावना है। बापू को विश्वास था कि यदि भारत के लोग यहाँ के मुसलमानों से संद्व्यवहार करेंगे और उन्हें अपने साथ रखेंगे तो पाकिस्तान को बाध्य होकर एक दिन अपने निर्वासित प्रजाजनों को फिर से पाकिस्तान में वसाना पड़ेगा।

वापू का कटु से-कटु आलोचक भी आज यह स्वीकार करता है कि शरणार्थी-समस्या का सर्वोत्तम हल वास्तव में वही था जो गांधीजी प्रार्थना-सभाओं में बताया करते थे। उनमें और उनके आलोचकों में अन्तर केवल काल का था। बापू सत्य के अनुयायी होने के अतिरिक्त दूरदर्शी थे और इस समस्या का दीर्घकालीन हल सोचते थे। उधर उनके आलोचक भावुक होने के कारण तात्कालिक न्याय की मांग करते थे। पीड़ितों के हित की दृष्टि से कौन-सा मार्ग अधिक लाभप्रद था यह बहुत-से लोग अब समक गये हैं। रहे-सहे लोग भी शीघ ही जान जायँगे।

पाँच लाख के करीव शरणार्थियों के दिल्ली में आ जाने से और सितम्बर के उपद्रवों के कारण, अक्तूबर और नवम्बर के महीने बहुत ही सनसनीपूर्ण हो गये थे। राजधानी में शासन-सम्बन्धी अव्यवस्था चरम सीमा को पहुँच चुकी थी। प्रायः दो लाख मुसलमान आत्मरत्ता के लिये पुराने किले और हुमायूँ के मकवरे में चले गये थे। यहाँ अधिकारियों ने उनके लिये केम्प खोल दिये थे, जहाँ उनकी रत्ता, भोजन और पाकिस्तान जाने के लिये गाड़ी आदि का प्रबन्ध किया गया था। जो घर दिल्ली में खाली हुए थे उन्हें हथियाने के लिये लाखों शरणार्थी उत्सुक थे। खूब आपाधापी मची। जो तगड़ा था उसके गहरे हो गये और शान्तिप्रय तथा कानून-भीर लोग इधर-उधर भटकते रह गये। मकान थोड़े थे और बे-धरबार लोग बहुत अधिक। इन घरों का अलाटमेंट (निर्धारण) सरकार के बस का काम नहीं था। मुसलमानों के घर भर जाने के बाद भी लाखों आदमी सड़कों पर, धर्मशालाओं में, सरायों में, रेलवे स्टेशन पर, मित्र और बन्धुओं के यहाँ पड़े थे।

सरकार ने फाटक हवशाखाँ में कुछ मुसलमानों के खाली मकानों को ताला लगा दिया था और शरणार्थियों को उनमें घुसने से बलपूर्वक रोक दिया था। असंतोष को तो खेती दिल्ली में हो ही रही थी, इस घटना ने शरणार्थियों को और भी हताश कर दिया। अक्तूबर के श्रान्तिम सप्ताह में फाटक .हबशखाँ के मकानों पर हमले होने लगे। कुछ मकानों में शरणार्थी जबरदस्ती घुस गये। पुलिस से मुठभेड़ श्रीर श्रापसी संघर्ष प्रतिदिन की घटनाएँ वन गई। मुसलमानों की गांधीजी के सिवाय श्रीर कोई रक्तक दिखाई नहीं देता था। उन्होंने वापू से दाद-फिरयाद की। बापू को निश्चय हो गया कि मुसलमानों के प्रति हमारी सद्भावना का यही ठोस प्रमाण हो सकता है कि कुछ खाली मकान सरकार पाकिस्तान से लौटने वाले मुसलमानों के लिये मुरक्ति रक्खे। गांधीजी के हृद्य में शरणार्थियों के लिये भी श्रासीम स्थान था। वे इन घटनाश्रों का दायित्व पीड़ितों की श्रपेन्ना सरकार पर श्रिक रखते थे।

परिस्थितियों से असंतुष्ट हो महात्मा गांधी ने १३ जनवरी को आमरण अनशन की घोषणा कर दी। उनका उद्देश्य उपर्यु क्त मुसलमानों के घरों को खाली कराना और शरणार्थियों के लिये अन्य मकानों की व्यवस्था कर ना था। गांधीजी के कठोर व्रत से सरकारी चेत्र घवरा गये। अब सभी का ध्यान शरणार्थी-समस्या की ओर आकृष्ट होने लगा। शरणार्थियों के नेताओं ने भी सद्बुद्धि का परिचय दिया और सरकार को इस गुत्थी के सुलकाने में उनसे पूर्ण सहयोग मिला।

गांधीजी का जीवन सभी को प्रिय था। सभी दलों को उन्हें संतुष्ट कर उनका अनशन तुड़वाने की आकां ज्ञा थी। इस प्रयास में तीन दल शामिल थे—शरणार्थी, स्थानीय मुसलमान और सरकार। तीनों ने समस्या को सुलमाने का हृदय से प्रयत्न किया। शरणार्थियों और मुसलमानों ने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार कार्य किया। सरकार ने कुछ ही सप्ताहों में सारे शरणार्थियों को घरों में बसाने का वायदा किया। इन प्रयत्नों में आशा की मलक दिखाई दी और छ: दिन बाद गांधीजी ने अनशन तोड़ दिया।

श्राज शरणार्थी कहते हैं कि जहाँ हमने अपने वचन का पालन किया वहाँ सरकार अपने वचनों का पालन कुछ सप्ताह में तो क्या तीन साल में भी नहीं कर पाई है। श्राज भी दिल्ली में हजारों शरणार्थी परिवार बे-घरबार हैं। गांधीजी इस स्थिति को कभी भी सहन न करते। यदि वे इस अगस्त १९४० में जीवित होते तो इन शरणार्थियों को वर्षा से बचाने के लिये खुले स्थानों से घरों में न ले जाया जाता, बल्कि घर इनके पास लाये गये होते।

## श्रस्ताचल पर दो सूर्य

विगत १० वर्षों में दिल्ली में जितनी भी विप्लवकारी घटनाएँ घटी हैं, जितने भी कल्पनातीत परिवर्तन हुए हैं, उनमें सबसे चिरस्मरणीय घटना (वास्तव में यह भयानक दुर्घटना थी) ३० जनवरी १६४८ की मानी जायगी। उस दिन सांयकाल को भारतवासियों ने, विशेषकर दिल्ली में रह्नेवालों ने, अस्ताचल पर दो सूर्य अस्त होते देखे। एक सूर्य तो वह था जो आदि काल से सृष्टि को प्रकाश और जीवन प्रेरणा देता आया है। दूसरा सूर्य भारत के राजनीतिक आकाश का सूर्य महात्मा गांधी था। दोनों हो सूर्य ३० जनवरी की शाम को करीब साढ़े पांच बजे अस्त हो गये। प्रकृति का सूर्य तो सदा की भाँति अगले दिन फिर उदय हुआ, किन्तु भारत का सूर्य उस दिन सदा के लिये अस्ताचल के दूसरी और चला गया।

दिल्ली के लोगों को इस हृदयिवदारक घटना की सूचना रेडियो द्वारा छः बजे मिल गई थी। सूचना सुनते ही सारी दिल्ली शोकसागर में डूब गई। नर-नारी घरों से निकल बिरला भवन की और उमड़ पड़े। नगर के सभी सिनेमाघर, सभी क्लब और मनोरंजन के दूसरे स्थान बन्द कर दिये गए। छोटे-बड़े सभी होटल और जलपान-गृह तुरन्त खाली हो गये। अखिल भारतीय रेडियो का साधारण कार्यक्रम स्थिगित कर दिया गया। ११ बजे तक गांधीजी के जीवन, उनके आदर्श और उनके अन्तिम आदेश, इन्हीं के सम्बन्ध में रेडियो भाषण और कविताएँ प्रसारित करता रहा।

विरला भवन को जानेवाली सभी सड़कों पर खचाखच भीड़ थी। सात वर्ज तक विरला भवन के सामने हजारों लोग इक्ट्ठे हो गये। भीड़ शोकातुर थी, सभी लोग खामोश थे, जैसे सबके होठों पर ताले लगे हुए हों। पंजवाहरलाल, सरदार पटेल तथा अन्य मंत्री व नेता- वसों की व्यवस्था न होने के कारण मैंने चिरला भवन तक पैदल ही जाने का इरादा किया। मंडेवाले के पीछे ईदगाह के सामने कुछ आदमी खड़े थे। वहाँ पांच-छः बूढ़े दाढ़ी वाले मुसलमान बच्चों की तरह रो रहे थे। उनमें से एक अपने साथियों से कह रहा था—'चलो, हम भी विरला भवन चलें, किसीको मारना होगा तो हमें मार डाले, अब जीने की ख्वाहिश वाकी नहीं। पिछले चार महीनों में जो कुछ हुआ वह हम सह गये थे, अब जिन्दगी दुश्वार हो गई है। जिस हस्ती ने हमारे लिए जान की वाजी लगाई थी और जिसकी हकीकी हमदर्श ने हमें हयात बख्शी, जब वही हस्ती इस दुनिया से उठ गई तब मरने-जीने की क्या अहमियत और दोनों हालतों में क्या फर्क।"

बूढ़े मुसलमान के दिल से निकले हुए ये शब्द दिल्लीवासियों की समफ में सहज ही आ जायेंगे। सितम्बर १६४७ के उपद्रवों के बाद नई दिल्ली में किसी मुसलमान का देखा जाना एक असाधारण दृश्य बन गया था। बापू की कृपा से दिल्ली में तब भी एक लाख से अधिक मुसलमान होंगे, परन्तु वे प्रायः अपने मुहल्लों में ही रहते थे। इन मुहल्लों से बाहर निकलना वे अब भी अपने लिये खतरनाक समफते थे। इसीलिय वह बृढ़ा मुसलमान नई दिल्ली से होकर बिरला भवन जाने के प्रस्ताव से इतना शंकित था। किन्तु ३० जनवरी की घटना ने सबके दिल बदल दिये थे। बासियों हिन्दू और सिक्ख उन सब मुसलमानों को अपनी शरण में बिरला भवन ले जाने को तैयार हो गये।

मन-ही-मन में कुछ सोचता मैं भी उस दल के पीछे-पीछे हो लिया।

श्रथीं का जुलूम बिरला भवन से यथासमय चला। श्राध घंटे तक जुलूस चलता ही रहा किन्तु वापू की श्रथीं श्रभी भी श्रलबू-कर्क रोड पर ही थी। भोड़ इतना श्रिधक थी कि दूर से देखतेवाल को सारा जनसमूह स्थिर ही दिखाई देता था। रास्ते में, विशेष रूप से इंडिया गेट के सामने विशाल सड़क पर मार्ग के दोनों श्रोर लाखों शोकातुर नर-नारी वापू के श्रंतिम दर्शनों के लिये श्रभुपूर्ण श्राँखें गड़ाये खड़े थे। जुलूस में हजारों मुसलमान भी शामिल थे। इनमें से ६० प्रतिशत ने नई दिल्ली पाँच महीनों के बाद देखी होगी। जामिया मिलिया के श्रध्यापक श्रीर छात्र, श्रहरार, जमीयतुल उलमा के प्रतिनिधि

तथा अन्य मुसलमान महीनों बाद उस दिन पहली बार स्वच्छन्द रूप से अपने गैं-मुस्लिम भाइयों के आँमुओं में आँसू मिला रहे थे। इन लोगों को देखकर ईदगाह के बूढ़े मुसलमानों को निश्चय ही संतोप हुआ होगा।

लोग जुल्स में विभिन्न प्रान्तों के मंत्रियों और गर्वनरों को देखकर चिकत थे। ये लोग उसी दिन वापू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने हवाई जहाज द्वारा दिल्ली आपहुँचे थे। जैमे ही जुल्स दिल्ली गेट के पास पहुँचा दरियागंज की ओर से हजारों व्यक्ति इसमें शामिल हो गये। ये लोग गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, मुरादाबाद और आसप्तास के शहरों और गाँवों से आये थे। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिये रेलवे को उस दिन एक दर्जन के लगभग स्पेशल गाड़ियाँ चलानी पड़ी थीं।

धीरे-धीरे जुल्स आगे बढ़ता गया और पाँच बजे राजघाट जा पहुँचा। एकत्रित भीड़ की संख्या आठ और दस लाख के बीच में थी। इस भीड़ में मैंने दो व्यक्तियों को देखा और उनसे मिलने के लिये मैं उनकी ओर लपका। ये थे मेरे पुराने मित्र मियाँ इफितिखाफ- हीन और श्री मंजूर कादिर। ये दोनों सज्जन उसी दिन लाहौर से आये थे। मियाँ इफितिखाफ्हीन जिनका गांधीजी से बहुत पुराना सम्पर्क था, बहुत व्याकुल और हताश जान पड़ते थे। व बोले "गांधीजी के साथ ही प्रकाश की आंतिम किरण भी लुप्त हो गई। अब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का खुदा ही मालिक है।"

पाकिस्तान की राजनीति के सम्बन्ध में मैं मियाँ साहब से कुछ बातें करना चाहता था, किन्तु समय की प्रतिकृतता के कारण मुफे उस लोभ का संवरण करना पड़ा। फिर भी पाकिस्तान के जन-साधारण की प्रतिक्रिया का हलका-सा अनुमान मियां साहब के साथ दो मिनट बात करने से ही हो गया। गांधीजी के प्रति ऐसी प्रबल अपनेपन की भावना पाकिस्तान के मुसलमानों में पहले कभी नहीं जामत हुई थी। उनकी हत्या से जो धक्का भारत को लगा उससे कुछ ही कम पाकिस्तान के जनसाधारण को लगा होगा।

६ वजे तक चिता तैयार हो गई। वेदमंत्रों, कुरान की आयतों, प्रथ साहब के शब्दों और बाइबल की प्रार्थनाओं के साथ श्री देवदास गांधी ने दाहसंस्कार आरम्भ किया। आन-की-आन में वायुमंडल की सुरिभत करती हुई चन्द्न की लकड़ी से अग्नि की लपटें धधक उठीं। पिश्चम में सूर्य अस्त हो चुका था। आकारा की ओर उठती हुई लपटें और लालिमायुक्त कितिज यह घोषिन कर रहा था कि भारत का सूर्य भी अन्तिम रूप से अस्त हो चुका है।

#### राजधांनी में शरगांथीं

देश के विभाजन और पश्चिमी पंजाब से हिन्दुओं व सिखों के निष्क्रमण का यह सुबोध और स्वाभाविक परिणाम था कि शरणार्थी लाखों की संख्या में दिल्ली आयें और सरकार का दरवाजा खटखटाएँ। एक तो पुनर्वास की सारी योजनाओं का निर्माण दिल्ली में ही होता था और अब भी होता है और यहाँ ही सबकी सुनवाई होती है, दूसरे पूर्वी पंजाब की सरकार अभी तक राजधानी के सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं कर सकी। लाहौर में लाखों ऐसे आदमी थे जो वहां के बैंकों, बीमा कम्पनियों, व्यापार तथा शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाओं में काम करके ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। विभाजन के बाद ये संस्थाएँ दोचार को छोड़कर सभी दिल्ली आ गई, इसलिए नहीं कि इनको दिल्ली से विशेष प्रेम था, बल्कि इसलिये कि पूर्वी पंजाब की राजधानी का प्रश्न अभी तय नहीं हुआ था और न ही तय होने के लक्षण दिखाई देते थे।

ये आदमी कितने होंगे, इसका अनुमान इस बात से लग सकता है कि लाहौर में ६० से ऊपर बीमा कम्पनियों और ४० के लगभग बेंकों के कार्यालय थे। लाहौर उत्तर भारत में शिचा, पत्रकारिता, प्रकारान, मुद्रण आदि का सबसे बड़ा केन्द्र था। इन सभी संस्थाओं में प्रायः ६६ प्रतिशत कर्मचारी अमुस्लिम थे। उन सबको अपने परिवारों समेत लाहौर छोड़ना पड़ा। अधिकांश लोगों को अपनी संस्था के कार्यालय के साथ-साथ दिल्ली आना पड़ा। यदि पूर्वी पंजाब की कोई राजधानी होती तो इनमें से बहुत कम लोग दिल्ली आते।

जो लोग लाहौर से दिल्ली श्राये, उनमें प्रायः दो लाख ऐसे हैं, जिनका सम्बन्ध उपर्युक्त संस्थात्रों से है। इन संस्थात्रों को यहां से हटाये बिना इन लोगों से दिल्ली छोड़ने की श्रपील करना ऐसा ही

निरर्थक है, जसा आम के पेड़ को आदेश देना कि सब पके फल नीचे गिरा दे।

कारण कुछ भी हो, लाखों शरणार्थियों ने दिल्ली की शरण ली। इस विशाल जनसमूह को राजधानी के जीवन में खपाने के अनेक प्रशंसनीय प्रयत्न किये गए। इन प्रयत्नों में सरकारी प्रयास विशेष हूप से उल्लेखनीय हैं। क्लकों, चपरासियों, अकसरों और दूसरे सरकारी तथा अर्ध-सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के जितने दफ्तर थे उन्हें आदेश दे दिये गये कि जहाँ तक हो सके छोटी-बड़ी सभी नौकरियों के लिये दूसरे व्यक्तियों को उसी अवस्था में नियुक्त किया जाय, जब आवश्यक योग्यता के शरणार्थी उपलब्ध न हों। यह नियम दिल्ली सरकार तथा केन्द्र के लिये ही नहीं था, विलक सभी प्रान्तीय सरकारों पर भी लागू किया गया।

दूसरे शहरों और प्रान्तों में इसका क्या प्रभाव पड़ा, यह म्पष्ट रूप से मुक्ते पता नहीं। किन्तु दिल्ली में इसके प्रभाव से कोई भी आँख-कान वाला व्यक्ति अनिभन्न नहीं रह सकता। यहाँ की सारी पुलिस, चुँगीखाने के मुहरिर, डाक-तार विभाग के बावू, होटलों के बैरे, रेलवे स्टेशन के कुली, म्युनिसिपल कमेटियों के कर्मचारी ये सब एकदम बदल गये। इन विभागों में काम करने वाले मुसलमान सब चले गये थे। हिन्दू यहीं थे परन्तु उनमें से कुछ ही अपने पहले पदों पर थे। वहुतों की पद-वृद्धि हो गई थी और उनकी जगह सब नये शरणार्थी ही नियुक्त हुए थे। सरकारी चेत्रों में उन दिनों यह कहा जाता था कि विभाजन से जहाँ लाखों व्यक्ति उखड़ गये हैं, वहाँ कुछ भाग्यशाली लोगों के लिये हुण्डिया भी खूब लुटी हैं। अनेक क्लर्क अकसर बन गये, ओवरसियर इंजीनियर हो गये, हवलदार दारोगा बन गये और प्रायः सभी दारोगा डिप्टी हो गये।

यह पद-वृद्धि किसी को अखरी नहीं। उस वातावरण में ईर्ष्या के लिये स्थान ही नहीं था। महाभारत तथा दूसरे प्रन्थों में ठीक ही कहा गया है कि दैवी विपत्तियों से जहाँ प्राणियों का हास होता है और जनसाधारण को सैंकड़ों कष्टों का सामना करना पड़ता है, वहाँ आपत्काल से कुछ लाभ भी होता है। मानव-हृद्य ऐसे ही समय में शुद्ध और विमल हो अपने साधारण दोषों से ऊपर उठता है। ठीक यही विभाजन के वाद भी हुआ। सहानुभूति, समवेदना, सद्भावना, इन

सब मानवोचित, किन्तु श्रसाधारण, गुणों का प्रदर्शन जैसा सुन्दर १६४७-४८ की सिद्यों में हुत्रा शताब्दी में शायद एक-दो बार ही होता है। दिल्ली के लोगों ने खुशी-खुशी अपना राशन शरणार्थियों की दिया, अनेक पीड़ितों को पहनने को बूस्त्र दिये और उत्साहवर्धक शब्द तथा सत्परामर्श की तो सचमुच मड़ी ही लग गई। दिल्ली उन दिनों एक शिविर जान पड़ती थी और उसके निवासी सच्चे स्वयं-सेवकों का-सा व्यवहार करने लगे थे।

नौकरीपेशा शरणार्थी तो ज्यों-त्यों करके इधर-उधर काम पर लग गये। व्यापार वृत्तिवाले लोगों का काम इतना सहल नहीं था। जो लोग निष्कान्त सुमलमानों की दुकानों में जा वैठे थे उन्हें विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ा। किन्तु सुसलमानों की दुकानें तो पाँच प्रति-शत शरणार्थियों के लिये ही काफी थीं। वाकी लोगों ने चलती-फिरती दुकानों का आश्रय लिया। उन दिनों दिल्ली में इतनी रेढ़ियाँ वनीं कि इस काम के लिये मेरठ, सुजफ्करनगर आदि के सब वर्ड् यहाँ बुलाने पड़े। जहां देखो सड़क के दोनों तरफ लकड़ी की रेढ़ियां लगी हुई हैं, जिनमें सेब, अंगूर से लेकर चिलम-तमाख़ तक की बिक्री होती थी। घड़ियाँ और रेडियो-जैसी कीमती चीजें भी इसी प्रकार बिकती देखी गई।

दिल्ली के पुराने दुकानदारों ने हिम्मत और उदारता से काम लिया। सब दुकानों के सामने तख्तपोशों और रेढ़ियों की एक पाँत लगी थी। इस पाँत को तोड़कर कोई प्राहक विरला ही पुरानी दुकान पर सौदा खरीदने जाता होगा। वास्तव में कनाट प्लेस, चाँदनी चौक, नई सड़क,सदर बाजार और खारी बावली आदि में पुराने बाजारों को शरणार्थियों की नई दुकानों के कारण प्रहण-सा लग गया था। इन चलती-फिरती दुकानों की पाँत के पीछे पक्की दुकानों की ओर प्राहकों का प्रायः ध्यान ही नहीं जाता था। चाँदनी चौक में तो अस्थायी दुकानों और रेढ़ी वालों की पंक्ति स्थायी दुकानों के सामने ऐसे लगी थी जैसे खोंचेवालों की मिठाई पर मिट्टी की परत जमी होती है।

स्थानीय दुकानदारों को अपनी उदारता का मूल्य सममाने में बहुत देर नहीं लगी। इनमें से बहुतों का कारोबार तो बिल्कुल चौपट हो गया और उन्होंने पगड़ी लेकर किसी शरणार्थी को ही अपनी दुकान दे देने में खैर सममी। बहुत-से लोग अब शिकायत करने लगे।

अधिकारियों से आपह होने लगा कि शरए। थियों के लिये नई दुकानें और नये वाजार बनाये जायँ। इसिलए नई दुकानें भी बनने लगीं। धीरे-धीरे पुरानी और नई दिल्ली में जहाँ भी खाली जगह मिली वहीं एक-एक कमरे की दुकान खड़ी कर दी गई।

दिल्ली के निवासियों या सरकार को यह चिन्ता तो थी नहीं कि दुकानें किराये पर कैसे चढ़ेंगी क्योंकि दिल्ली की आवादी इतनी वढ़ गई थी कि घूमते-फिरते आदिमयों की, जिनमें स्त्रियाँ भी शामिल हैं, पहुँच से बाहर कोई स्थान रह ही नहीं गया था। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में दिन के समय चालीस हजार व्यक्ति बरावर सड़कों पर घूमते रहते हैं। इनमें से सभी समय के पावन्द नहीं और सभी को गन्तव्य स्थान का ठीक पता नहीं। परिणामतः हजारों व्यक्ति भटक कर ऐसी जगह जा पहुँचते हैं जहाँ उन्हें कुछ देर रकना ही पड़ता है— पैदल हें तो थक जाने के कारण, सवारी के शौकीन हें तो वस के इन्तजार में। और जहाँ खाली आदसी रका, पान, बीड़ी, सिगरेट और लस्सी-पानी पर ध्यान गया।

इसिलये दिल्ली में समस्या यह नहीं थी कि दुकान कहाँ खड़ी की जायें, बल्कि केवल यह थी कि ईटें और चूना कैसे जुटाया जाय।

### श्रागन्तुकों की श्रनुपम प्रतिभा

कहते हैं कुछ लोगों के खून में दृढ़ता होतो है। कुछ जातियों में विशेष गुण पाये जाते हैं जो साधारणतः और जातियों के लोगों में नहीं पाये जाते। इस सिद्धान्त की पृष्टि सीमाप्रान्त और पश्चिमी पंजाब से आये हुए शरणार्थियों के व्यवहार से खूब हुई। जो यातनाएँ और कल्पनातीत कष्ट इन लाखों नर-नारियों को सहने पड़े शायद भारत के किसी भी दूसरे प्रान्त के लोग न भेल पाते। असहा शारीरिक और मानसिक वेदना के भार को उठाये हुए शरणार्थी लोग राजधानी में इस प्रकार घूम-फिर रहे थे मानो कोई काफिना एक स्थान से दूसरे दूरस्थ स्थान को जा रहा है और उसने रास्ते में कुछ दिनों के लिये दिल्ली में पड़ाव डाला है।

शरणार्थी परिवार किसी-न-किसी प्रकार गिरते-पड़ते दिल्ली पहुँचे और यहाँ आते ही जीविकोपार्जन के लिये अपने-अपने काम में लग गये। किसी भी देखनेवाले को इस बात पर आश्चर्य होता था कि असाधारण विपत्तियों के बावजूद भी ये लोग यहाँ पहुँचते ही काम में कैसे जुट गये। शायद ही किसी ने भिन्ना के लिये हाथ पसारा हो। १६४७ के अन्तिम महीनों में भी जब राजधानी में लाखों त्रस्त और बेघरबार शरणार्थी आ चुके थे, दिल्ली के भिखारियों में बहुमत दसरे प्रान्तों के लोगों का ही था।

प्रत्येक शरणार्थी परिवार की यह उत्कट इच्छा थी कि जल्दी-से-जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो जाय। विचार करने का तो समय ही नहीं था। सामाजिक रूढ़ियों और प्रतिबन्धों की काई उनकी वेदना रूपी वर्षा से धुल चुकी थी। वे विशुद्ध यथार्थता के पुजारी बन चुके थे। शायद शताब्दियों की शिक्षा और परम्पराएँ किसी समाज को कभी इतना न निखार सकी हों और जीवन का वास्तविक ध्येय समभा सकी हों जितना साल भर की मुसीवतों ने शरणार्थियों को निखार दिया था। उनके हृदयों में वास्तविक नीर-ज्ञीर विवेक की ज्योति जग चुकी थी। वे प्राणों का मूल्य समभने लगे थे और बजिदान शब्द का अर्थ तो उनमें से प्रत्येक प्राणी के मस्तिष्क पर अंकित हो चुका था।

ऊपर मैंने जो कुछ कहा है उसका आधार कल्पना नहीं, ठोस व्यक्तिगत अनुभव है। यहाँ एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा।

बारह दिसम्बर १६४७ को कुळ स्थानीय पत्रकारों ने शरणार्थियों के विभिन्न शिविरों का निरीच्या किया था। हमने तीयहजारी, किंग्सवे, रेलवे स्टेशन, वेवल केंट्रीन तथा दूसरे स्थानों में टिके हुए शरणार्थियों को देखा। अचानक हम लोग फव्वारे की तरफ जा निकले। वहाँ हार्डिंग लाइबेरी के बरामदों में और लाइबेरी के सामने मैदान में सैकड़ों शरणार्थी डेरा लगाये पड़े थे। मैं लाइबेरी की खोर गया। एक आदमी लपक कर मेरे पास कुळ कहने के लिये आया। वह कुळ पढ़ा-लिखा जान पड़ता था। वह हमें सरकारी अधिकारी समक बैठा था, इसलिये कुळ कहना चाहता था। उसके भ्रम का निवारण कर और उसे यह बता कि हम कीन हैं, हमने श्री उत्तमचन्द से बातचीत प्रारम्भ की।

उत्तमचन्द जिला मुल्तान की मेलसी तहसील के किसी गाँव के रहने वाले थे। पहले उन्हें रोहतक लाया गया और वहाँ से वे सपिरवार किसी प्रकार दिल्ली आ गये थे। अपने गाँव में वे प्राइमरी स्कूल के मुख्य अध्यापक थे और ६० ६० मासिक वेतन पाते थे। घर का मकान था, थोड़ी-बहुत जमीन थी। उनका मजे से निर्वाह होता था। उनके परिवार में थे एक पत्नी, तीन लड़कियाँ और दो लड़के। भगवान की द्या से सभी कुशलपूर्वक पाकिस्तान से आ गये थे। दिल्ली आये हुए उन्हें तीन सप्ताह हो गये थे। रोहतक कैम्प से आते समय उन्हें ३४ ६० नक़र मिले थे। उत्तमचन्द जी ने दिल्ली आते ही २४ ६० का फुटकर सौदा....दियासलाई, बीड़ी, सिगरेट, मूँगफली, चने, परमल आदि खरीद लिया। इसे तीन हिस्सों में बाँट वे स्वयं और दोनों लड़के मौदा बेचने निकल पड़े। एक-दो दिन निराश लौटने के बाद उनकी दो रुपया दैनिक कमाई होने लगी। पत्नी और लड़कियाँ खज़र के पत्तों के मुद़े और सुन्दर रंग-विरंगी बोहनियाँ (छोटी टोकरियाँ) बनाने लगीं। तीन मप्ताह के बाद परिवार की आय चार-पाँच रुपये दैनिक होने लगी। इस मारे बृत्तान्त के बाद उत्तमचन्द ने कहा—

"हम धोरे-धीरे अपने दुखों को भूल रहे हैं। केवल एक कोठा हमें चाहिये जिसे हम अपना घर कह सकें। अगर यह काम बन जाय तो हम किर से जीवन-यात्रा आरम्भ कर सकेंगे।"

न्युनाधिक यही कहानी ऋधिकांश परिवारों की थी। कुछ लोग सम्बन्धियों के मारे जाने ऋथवा लापता होने के कारण शोक-प्रस्त थे और कुछ आर्थिक चृति को न भूत सकने के कारण हताश थे। किन्तु यह कहना ऋयुक्ति न होगा कि प्रायः ६० प्रतिशत शरणार्थी ऋतीत को भूलने के ऋसम्भव प्रयास में ऋसाधारण रूप से सफल दिखाई देते थे। कुछ भी हो, वे ऋतीत को ऋपेना भविष्य की छोर ऋधिक कुके थे और कूर विधि की चुनौती को स्वीकार करते दीख पड़ते थे।

विभाजने से पहले दिल्ली के तांगेवालों में तीन-चौथाई से अधिक मुसलमान थे। ये सब लोग या तो पाकिस्तान चले गये थे या अन्य कारणों से तांगा चलाना छोड़ गये थे। उनका स्थान शरणार्थियों ने ले लिया। शरणार्थियों को तो काम चाहिये था जिससे कि वे कमा सकें। ऊँच-नीच के विचार की तो गुँजाइश ही नहीं थी। नये तांगे वालों में बीसियों पढ़े-लिखे नौजवान थे। हर जगह तांगे के अड़े पर दो-चार तांगेवाले ऐसे जरूर मिलते थे जो बगल में किताब दयाये हैं या अखवार पढ़ रहे हैं।

शरणार्थियों के सम्बन्ध में बहुत-कुछ जानकारी मैंने एक तांगे-वाले ही से प्राप्त की थी जो दिल्ली त्र्याने से पहले क्वेटा के एक कालेज में सहायक लाइब्रेरियन था। इएटर तक पढ़ा था और नौकरी के साथ-साथ बी० ए० की तैयारी कर रहा था कि अचानक बेचारे को घरबार छोड़कर निकल त्र्याना पड़ा। फिर भी वह मस्त दिखाई देता था और तांगा हाँककर प्र-१० काये जो दिन में कमा पाता उससे ही संतुष्ट था।

ऐसे ही बहुत और तांगेवाले थे, जो घोड़ा हांकने की बजाय किसी भी दफ्तर की शोभा बढ़ा सकते थे या कहीं भी खूल में मास्टरी कर साचरता-प्रचार में सहायक हो सकते थे।

शरणार्थियों की अनौखी प्रतिभा का यहाँ एक और उदाहरण

देंना श्रमंगत न होगा। मेरे एक मित्र जो सवलिं ही के रहने वाले थे, विभाजन के बाद दूसरे लोगों के साथ दिल्ली श्रा बसे। रावलिं ही में वे बिजली सप्लाई कम्पनी में काम करते थे। सात-श्राठ मौ रूपये वेतन पृते थे। दिल्ली में किश्नी प्रकार उन्हें तीन सौ रूपये मासिक की नौकरी मिल गई। कुछ दिन तो वे एक सम्बन्धी के घर रहे। बाद में करौल बाग में ही दूटे हुए मकान के एक भाग में रहने लगे। एक दिन सायंकाल में उन्हें मिलने गया। क्या देखता हूँ कि वे श्रपने कमरे के सामने गारा श्रीर ईटे लिये एक दीवार बना रहे हैं। पूछने पर पता लगा कि सारी चहारदीवारी उन्होंने स्वयं श्रपनी पत्नी श्रीर बच्चों की सहायता से खड़ी की थी। नींव भी श्राप ही खोदी थी।

इस भावना की कौन प्रशंसा किये बगैर रह सकता है! भगवान उसकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करने योग्य हो—इस कहावत को शरणार्थियों ने खृब चिरतार्थ किया। करौलबारा, पहाड़गंज और सटजीमण्डी में सैकड़ों ऐसे मकान हैं जो दक्तरों में काम करनेवाले शरणार्थियों ने स्वयं बनाये हैं या उनकी मरम्मत की है। निरर्थक संकोच या लज्जा से ये लोग कोसों दूर हैं।

## राजधानी की विषमताएँ

विषमता सृष्टि का नियम है। संसार के सभी देशों में, सभी युगों में विषमताएँ रही हैं और जान पड़ता है, सदा रहेंगी। इसिलये इनकी चर्चा से किसी भी पत्त की आलोचना करना और उसके सम्बन्ध में कुछ कहना इतनी ही सीधी बात है जितना पानी अथवा गन्धक के गुणों की व्याख्या करना। ये सब जीवन के तथ्य हैं.... ठीक ऐसे ही जैसे पर्वत, समुद्र, मरुस्थल इत्यादि।

मेजर सूय नारायण पुरी मेरे दूर के सम्बन्धी हैं....वास्तव में सम्बन्धी कम और मित्र ज्यादा। क्लर्की से परेशान होकर वे १६४१ में सेना में भर्ती हो गये। तुरन्त ही मध्यपूर्व चले गये। तब से गत मई १६४६ तक वे बराबर बाहर रहे—कभी वर्मा में, कभी सिंगापुर में और इधर दो वर्षों से जर्मनी में। पूरे आठ साल के बाद पिछले दिनों उनका दिल्ली आना हुआ। राजधानी में हुए परिवर्तनों को देखकर उन्हें जो आश्चर्य हुआ, वह स्वाभाविक होते हुए भी मेरे लिये चिरस्मरणीय रहेगा। इन परिवर्तनों के सम्बन्ध में वे घंटों बातें करते रहे। निद्रा ही उनकी जिह्ना को बन्द कर सकी।

श्रमल में बात है भी कुछ ऐसी ही। हम लोग जो दिन-प्रतिदिन की घटनात्रों को देखते रहे हैं श्रपनी श्राश्चर्य की भावना को कुण्ठित कर चुके हैं। दिल्ली के श्रमाधारण परिवर्तनों की श्रोर हमारा ध्यान तभी जाता है जब हम हफ्तों मारे-मारे फिरते रहने पर भी किसी भी स्कूल में बच्चों को दाखिल नहीं करा पाते, या जब किसी मित्र के लिए हमें मकान दूँ दना हो, श्रथवा जब हजार सतर्क रहते हुए भी सड़क पर किसो साइकिल वाले से टक्कर हो जाती है। हम इनका ध्यान करें या न करें, ये परिवर्तन वास्तव में श्रमूतपूर्व हैं। शायद ही इतने थोड़े समय में किसी और शहर का नक्शा इतना अधिक बदला हो, जितना विगत तीन वर्षों में दिल्ली का बदला है।

इन परिवर्तनों के लिये किसीको दोषी ठहराना अपेक्तित नहीं। जो होना था सो हो गया। सरकार अपनी क्तमता से अधिक खर्च करके औगन्तुकों को सुविधाएँ देने का प्रयास कर रही है। कम से कम अपनी तरफ से उसने पुनर्वास के कार्य में कोई कसर नहीं उठा रक्खी है। फिर भी कुछ विषमताएँ हैं जो सम्भव हैं किसी जागरूक व्यक्ति को खटकें।

कोई भी आँखोंबाला व्यक्ति यदि दिल्ली में इधर-उधर घुमेगा, वह यहाँ के नये स्कूलों और पाठशालाओं की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहेगा। ये पाठशालाएँ अधिकतर बच्चों और लड़कियों के लिये हैं। इनमें से अधिकांश किसी पेड के नीचे या किसी विशाल भवन के साये में त्रारम्भ हुई थीं। मैंने गर्मियों में साये के साथ-साथ बच्चों श्रीर अध्यापकों को सरकते देखा है। जब सूर्य इतना रुष्ट हुआ कि उसने साये को बिल्कुल सिकोड़ लिया तो स्कूल की कच्चाएँ भी विसर्जित हो गई। प्रकृति साता की गोद में अन्तरबोध प्राप्त करने वाले इन हजारों बच्चों को कोई अभागे कहने का साहस न कर सकता यदि ये स्कूल वास्तव में शान्ति-निकेतन के आदर्श पर किसी आधुनिक योजना के अनुसार ख़ुलते। फिर भी विवशता की त्राड़ में इस सराहनीय प्रयास की निन्दा नहीं की जा सकती, न ही इस कारण स्थानीय अधिकारियों को नोचा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में इन दिनों इतने अधिक विदार्थी इकट्टे हो गये हैं कि प्रति दस में से चार के ही उपर छत श्रीर नीचे द्री या डेस्क मिल सकता है। भगवान की द्या से और सरकार की दूरदर्शिता से दिल्ली में घने वृत्तों की कमी नहीं, श्रीर फिर यहाँ हर रोज तो वर्षा भी नहीं होती।

शिचा का काम बराबर चल रहा है। विद्यार्थियों की संख्या कई गुना ऋषिक हो जाने पर भी यह पुण्य कार्य रुका नहीं, इसके लिये सभी श्रेय के ऋषिकारी हैं। परन्तु पुराने स्कूलों और कालेजों के भव्य भवनों को देखकर मानना पड़ेगा कि यह एक विषमता है। निश्चय ही यह विभाजन की देन है जिसका दायित्व किसी पर नहीं मढ़ा जा सकता।

जब स्कूलों के लिये स्थान की इतनी तंगी है, तो भला रहने के

लिये मकान कहाँ से आयेंगे। अभी विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं की कि तम्बुओं की तरह घर भी आवश्यकतानुसार आदेश मात्र से खड़े कर दिये जा सकें। एक उच्चाधिकारी के अनुमान के अनुसार अप्रैल १६४७ में दिल्ली की जनसंख्या दस लाख से कुछ उपर थी और रहने के लिये घर आठ लाख व्यक्तियों के लिये ही थे। और आजं जविक मकानों में केवल १३,००० की ही वृद्धि हुई है, जनसंख्या १६ लाख से कम नहीं। जब ऐसी स्थिति हो तो कोई क्या करे। आज हजारों परिवार सड़क के किनारे लकड़ी के कठघरों में या मुगलकालीन इमारतों के खंडहरों में पड़े हैं। यह दुःख का विषय तो हो सकता है आश्चर्य का नहीं।

यह वात मैं अपने मित्र श्री सुमेर को कई बार समभा चुका हूँ, परन्तु न जाने वे इसे क्यों नहीं समभ पा रहे हैं। श्री सुमेर रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं। गुजरात (पंजाव) में उनकी दो कोठियाँ थीं। दुर्भाग्य से उन्हें दिल्ली में इच्छानुसार कोई मकान नहीं मिला। वे सपरिवार एक कमरे और वरामदे में निर्वाह कर रहे हैं। एक दिन वे किसी पुराने मित्र से मिलने क्वीन्स-वे गये। वहाँ भूल से वे किसी दूसरी कोठी में घुस गये। चारों तरफ घूम गये पर अन्दर से कोई नहीं बोला। कुछ देर बाद माली आया। उसने बताया कि साहब छावनी गये हुए हैं।

पता लगा कि वे साहब वहाँ अकेले ही रहते हैं। सुमेर जो के तो पाँव-तले की जमीन खिसक गई। बड़े-बड़े आठ कमरों वाली इतनी बड़ी कोठी और रहता है उसमें सिर्फ एक आदमी। यह सोचते ही वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और सीधे मेरे पास आये और लगे मुमे भली-बुरी सुनाने। "कहाँ है अब आपकी वह वकालत, और आपका मीठा धर्मोपदेश। क्या यही सामाजिक न्याय है कि मैं पाँच आश्रितों के साथ एक कमरे में रहूँ और एक अफसर दस एकड़ की आठ कमरों वाली कोठी में अकेला डटा रहे। बस बहुत हो चुकी, मैं तो तुमसे कहने आया हूँ कि मैं आज ही उस कोठी के चार कमरों पर कब्जा करने जा रहा हूँ। देखता हूँ कौन मुमे रोकता है।"

एक भूतपूर्व पुलिस अफसर को इस तरह उत्तेजित अवस्था में देखकर में बहुत घबराया। मैंने हाथ जोड़कर नम्न निवेदन किया— ''भगवन्, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। एक-दो दिन में पता लगा लिया जायेगा कि उस कोठी में कौन रहता है और क्या वह सचमुच अकेला है या नहीं।"

किसी तरह संमभा-बुभाकर बड़ी मुश्किल से मैंने चाय पीने के बहाने सुमेर जी को बैठाया।

कोई भी न्यायिष्य श्रादमी इस स्थिति में सुमेर जी को दोषी नहीं ठहरायेगा। मकानों के सम्बन्ध में वास्तव में विषमता इतनी अधिक खटकती है कि इसके देखने-मात्र से बुद्धि विद्रोह पर उतारू हो जाती है। किन्तु हर समभरार व्यक्ति विद्रोह नहीं करता। वह स्थिति को समभने का प्रयत्न करेगा। वह देखेगा कि स्थिति यद्यपि भयंकर है उसके भल्लाने से काम नहीं चलेगा। यदि वह अपने आप को निर्दोष पाता है, तो यह आवश्यक नहीं कि दूसरा इसके लिये दोषी हो। बात यह है कि विभाजन और उसके परिणामस्वरूप लाखों आदमियों के स्थानान्तरण ने जो समस्याएँ पैदा की हैं वे किसी भी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संगठन के बस की नहीं। इन समस्याओं से पता लगता है कि आदमी कितने पानी में है। कुछ भी हो इनका हल एक-दूसरे की खाल खींचना नहीं, बल्कि पारस्परिक सहयोग और सद्भावना ही है। सरकार का तो कहना ही क्या, देश में कोई ऐसा वर्ग नहीं जो दिल से न चाहता हो कि शरणार्थी शीघ से शीघ बस जायें और इस कँटीली समस्या से सबका पिंड छटे।

दिल्ली की विषमताओं का आवश्यक रूप से शरणार्थियों ही से सम्बन्ध नहीं है। शरणार्थी तो दिल्ली में हजारों वर्षों से आते-जाते रहे हैं। यहाँ की विषमताएँ प्रकृति की देन जान पड़ती हैं। इसीलिए शायद मुसलमान बादशाह दिल्ली से स्नेह करते हुए भी इसे पुर्य भूमि नहीं मानते थे और शायद पुर्य की खोज में ही बादशाहों ने दिल्ली के आसपास की भूमि को खोदकर छलनी कर डाला था। जिस नगर में हम रहते हैं यह तो आठवीं दिल्ली है। इससे पहले सात दिल्लियाँ वनीं और उजड़ीं। अपशकुन से बचने के लिये हर बार बस्ती और शाही महल इधर-उधर खिसकते रहे। पर अन्त सबका एक ही हुआ।

किन्तु विषमता का ऐतिहासिक पहल् श्रव प्रासंगिक विषय नहीं है। श्रव दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी है। श्रव विषमताश्रों के साथ प्लेग के चूहों का-सा सल्लक होगा, या यों कहिये कि होना चाहिये। यह अभिप्राय नहीं कि दिल्ली में रहने वाले सभी राजदूत बन जायेंगे या सभी सूर्यास्त के पर्व को मनाने प्रतिदिन क्लबों की रौनक बढ़ायेंगे। वह स्वर्ण युग तो कल्पना जगतं का ही ऋंग रहेगा। कम से कम यह तो आशा की ही जा सकती है कि पगडंडी पर सोने वाले कुछ ऊपर उठेंगे—जो परम्परागत भिखारी हैं उन्हें उद्यम में कल्याण दिखाई देगा, जो गोशाला के पशुआं की तरह तंग और अस्वच्छ घरों में रहते हैं उन्हें भी चढ़ते सूरज की किरणें छू सकेंगी और जो हजारों बालक और वालिकाएँ अभिभावकों की साधनहीनता के कारण पाठशाला के दर्शन तक नहीं कर पातीं, कम से कम स्वाधीन भारत की राजधानी में वे सरस्वती की आराधना कर सकेंगी।

## बाबू कैलाशचन्द्र

युद्ध छिड़ने के कुछ महीने बाद जब मैं दिल्ली में ही रहने लगा तो कैलाश से मिलना-जुलना और भी बढ़ गया। मुमे यहाँ देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। एक दिन कुछ मित्रों के साथ हम लोग पुराने किले चले गये। सुहाबनी धूप निकली थी, खुली जगह थी, और खाने का सामान आवश्यकता से अधिक हमारे साथ था। वहीं भोजन बनाया गया। खा-पीकर इधर-उधर की गप लड़ाने लगे। उस दिन अचानक कैलाश के मुँह से एक ऐसी बात निकली जो सात साल बाद बिल्कुल सच साबित हो गई। में वसे ही हँसी में बलदेवदास जी से कह रहा था कि बाबर रोड पर भी दो-तीन लाहौर के पुराने दोस्त मिल गये हैं, खूब जी लगा रहता है। न जाने क्यों, अकारण ही कैलाश बोल उठे—"अजो जनाब, अभी क्या है, जरा देखते रहिये। अभी तो इने-गिने आदमी ही लाहौर से दिल्ली आये हैं। वह दिन दूर नहीं जब सारा लाहौर इधर खिचा आयेगा।"

कैसी भयंकर भविष्यवाणी सिद्ध हुई यह बात। कभी कभी तो कैलाश इन अपने शब्दों को याद कर बढ़े शरमाते हैं। सचमुच ही आधा लाहौर आज दिल्ली की जीवनधारा में आ मिला है। यद्यपि उनकी उन दिनों की बात का १६४० की घटनाओं से कुछ भी सम्बन्ध नहीं, पर कैलाश आज तक पुराने किले में कहे गये शब्दों के लिए दुख और संताप का अनुभव करते हैं।

अगर मुक्त कोई मेरे चार घनिष्टतम मित्रों के नाम पूछे, और मुक्ते बताने में संकोच न हो, तो कैलाशचन्द्र का नाम में उस सूची में अवश्य रखूँगा। उनसे मेरा परिचय काफी पुराना है। परन्तु परिचय मित्रता का कारण नहीं, आधार हो सकता है। जीवन में नये-नये लोगों से परिचय तो प्रायः होता ही रहता है, पर उनमें से हर एक मित्र तो नहीं वन जाता। कभी कभी परिस्थितियां दो प्राणियों को बरबस मित्रता के बन्धन में बांध डालती हैं; त्रौर कभी ऐता भी होता है कि किसी के विशेष गुणों त्रौर स्वभाव के कारण ही हम उसे मित्र समभने लगते हैं। कैलाश इस दूसरे वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। उनका स्वभाव त्रौर गुण कर्म ही मेरे लिए त्राकर्षण का विषय बना। वे मेरे सम्बन्ध में क्या सोचते होंगे, यह मैं नहीं जानता। त्रपने ही बारे में कह सकता हूँ।

जान-पहचान तो कैलाश जी से लाहौर में ही हो गई थी। वे दिल्ली से प्रायः लाहौर आया करते थे और जब कभी उन्हें कोई और ठिकाना न मिलता तो मेरे यहाँ आ ठहरते थे। उनकी बेतकल्लुफी का और सिधेपन का मैं कायल हो चला था। पर फिर भी अतिथि की बेतकल्लुफी में आकर्षण की मज़क देखता, इतना मूर्ल मैं नहीं था। उन दिनों तो में ऐसे दाव-पंच सोचा करता था जिनसे कैलाश समम लें कि मैं स्वभाव से इतना गम्भीर हूँ कि मनहूल कहा जा सकता हूँ और उनकी बेतकल्लु की का मुफ पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता। यदि में उन दिनों इतनी सूफ से काम न लेता तो आज कैलाश और में इतने गहरे मित्र न होते। मेरे लिए सतर्कता आवश्यक थी, क्योंकि कैलाश तो सदा लगाम ढीली छोड़े रखते थे। देश और काल के बन्धनों से वे बहुत हद तक ऊपर उठ चुके थे। यदि में चाहता तो चार दिन की बजाय दो महीने उन्हें अपने यहां रोक सकता था। इन बन्धनों की चिन्ता मुके थी, उन्हें नहीं।

कैलाश घर के रईस हैं, इसलिए जीविका के सम्बन्ध में सोचने का उन्हें कभी अवसर नहीं मिला। अच्छे खासे पढ़े-लिखे हैं। अगर दिल्ली के ही किसी दफ्तर में क्लर्क हो गये होते तो आज अफसर तो बने पड़े थे। परन्तु नौकरी से तो वे दूर भागते हैं। बात भी सच्ची है। जिसे भगवान ने खाने को दिया हो, वह चाकरी करे तो पागल है। उनके पिता अच्छे व्यापारी थे। १६४६ में ही उनका देहान्त हुआ। उन्होंने काफी कमाया। कई घर के मकान हैं। कैलाश चाहें तो मकानों के किराये पर ही अच्छा निर्वाह कर सकते हैं। परन्तु कैलाश के कुछ न करने का कारण, पिता की कमाई और साधन-सम्पन्नता नहीं। इस निर्णय में कैलाश की विचारधारा को भी दखल है। उनका यह मत था और है कि जो परिवार पीढी-दर-

पीढ़ी घन कमाने में ही लगा रहेगा वह निश्चय ही अधोगित को प्राप्त होगा और उसके सदस्यों में प्रतिभा नाम को भी नहीं रह जायगी। उनके मतानुसार प्रतिभा की रच्चा तभी हो सकती है जब एक पीढ़ी कमाये,, दूसरी खाये और केवल मजा उड़ाये और तीसरी फिर कमाने में जुट जाय। यह व्यवहार दर्शन केलाश के शब्दों में ही सुनिये—

"प्रतिभा बड़ी कोमल वस्तु है। धनोपार्जन के प्रयास का यह बोभ नहीं सह सकती। और दुनिया में सभी कमाने लगें, यह बात भी कुछ जँचती नहीं। कम-से-कम उन लोगों को तो कमाई से मुँह मोड़ ही लेना चाहिए जिनके पिता दूरदर्शी थे या हैं और काफी धन कमाकर छोड़ गये। मेरे विचार में आदर्श स्थित यही है कि प्रत्येक परिवार में एक पीढ़ी कमाये, तो दूसरी केवल खाये और विचार मन्न रहे और तीसरी पीढ़ी फिर कमाने में जुट जाये। अगर इसी क्रम से काम चलता रहे तो इससे भूखों मरने का डर नहीं और बुद्धि का हास भी नहीं होगा। हमारे स्वर्गीय बाबा ही को लीजिए। गद्र के बाद की दिल्ली का यदि कोई इतिहास लिखे, तो हर पृष्ठ पर उनका जिक्र करना पड़ेगा। चाहे ताजिये निकल रहे हों, या कहीं मुशायरे की मह-फिल जमी हो, या नये जंगी लाट के स्वागत में दिल्ली वालों ने कोई जल्सा किया हो, या किसी अधेड़ नवाब के यहाँ ब्याह शादी हो-बात क्या, दिल्ली में किसी भी तरह का कोई सामाजिक उत्सव हो, बाब शिव्वमल अवश्य वहाँ होंगे। उनके पिता बहुत बड़े जौहरी थे। किले से ही उन्हें बहुत त्रामदनी थी। तो फिर शिब्ब्रमल जी कमा के क्या करते। वे सर्व सम्मति से नगर के चौधरी बन गये। जहाँ देखा वहीं दिन विता दिया, जिस किसी से सुर मिल गया उसी के हो लिए। बाबा के बाद पिताजी ने दूसरा रास्ता पकड़ा। पुराना बहीखाता फिर निकाला और व्यापार में रत हो गये। भला इस सुन्दर परम्परा को में कैसे छोड़ दूँ।"

अगर कोई मित्र इन विचारों के कारण कैलाश को सनकी या खट्ती कहता है, तो उन्हें कोध नहीं आता। बहुत शान्ति और विवेचन्यनशीलता के साथ वे ऐसे लोगों को यह जवाब देते हैं:

"हो सकता है मैं सनकी हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और यहीं में पला, पर फिर भी देहाती जीवन से मेरा विशेष लगाव रहा

हैं। इसलिए एक बात पूछूँगा। क्या कभी किसी किसान से आपने यह पूछा है कि धरती को उपजाऊ बनाए रखना हो तो क्या करना चाहिए। वह तुरन्त ही यह उत्तर देगा कि या तो फसल बदलकर बोई जाय या छः महीने के लिए धरती खाली छोड़ दी जाय। कितनी सीधी बात है। बस यही हाल मित्तिष्क का है। तीस-चालीस वर्ष बाद एक परिवार में यदि एक युवक आटे-दाल के धन्धे से मुक्त रह स्वच्छन्द गित से विचरेगा तो निश्चय ही परिवार के भावी जनों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विचार उन्नत रहेंगे और प्रतिभा सुरिच्तत रहेगी। बस मेरा यही निवेदन है।"

कैलाश की इन बातों से कुछ लोग भ्रम में पड़ जाते हैं श्रीर उन्हें श्रालसी समभ बैठते हैं। वास्तव में कैलाश श्रालस्य नाम की वस्तु से बहुत दूर हैं। उन्हें पढ़ने का शौक है श्रीर योजनानुसार काम करने की श्रादत। में तो उन्हें विद्वान मानता हूँ। द्विण की भाषाश्रों को छोड़कर दूसरी भारतीय भाषाएँ वे खूब जानते हैं। रसगुल्ले वाले से वे ठेठ बंगला में बोलते हैं, पारसी मित्रों से गुजराती में विनोद करते हैं श्रीर महाराष्ट्र-समाज में उन्हीं लोगों की भाषा में चख-चख लगाये रखते हैं। जब उनकी इस प्रतिभा का मुभे पता चला तो सब भाषाएँ जानने को मेरा जी ललचाया। मैंने कैलाश से श्राप्यह किया कि भई मुभे भी बंगला, मराठी श्रादि सिखाश्रो। वे वोले—"यह कीनसी बड़ी बात है। क्वेकर श्रोट्स खाया करो। छः महीने में ही सब भाषाएँ श्रा जायँगी।"

मजाक रहने दो, मैं भुँभलाकर बोला - यदि सिखा सकते हो को बतात्र्यो, नहीं तो रहने दो।

"मजाक कौन कर रहा है! मैंने तो भाषाएँ सीखते का तुम्हें वही तुस्खा बताया है जिससे में सीखा हूँ। विश्वास करो या न करो, यह तुम्हारी इच्छा। जब से मैंने क्वेकर ओट्स खाने शुरू किये, ये सब भाषाएँ मुक्ते आ गई। जब तक ओट्स पकते हैं और ठंडे होते हैं, मैं गोल डिब्बे पर अंकित भाषाओं को पढ़ने का प्रयत्न करता हूँ। हिन्दी की मदद से उन्हें समम लेता हूँ। फिर लिखने का अभ्यास करता हूँ। प्रत्येक भाषा की एक-एक प्रवेशिका ली और ध्यान से पढ़ी। फिर तो ये भाषाएँ भुलाये से भी नहीं भूलतीं।"

कैलाश की बात बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने वास्तव में ये भाषाएँ

क्वेकर ओट्स के डिब्बों से ही सीखी थीं। मैंने स्वयं यह प्रयोग किया। कैलाश-जितनी तो नहीं, पर कुछ सफलता अवश्य मिजी। खैर, भंला जिस आदमी ने डिब्बों और शीशियों पर अंकित विज्ञापनों से कई भाषाएँ सीख लीं, उसे आप आलसी कैसे कह सकते हैं।

कैलाश में एक और विशेषता है। वे दया और सहानुभूति को सबसे बड़ा पुर्य कर्म मानते हैं। फिर भी भावुकता से उन्हें बहुत वैर है। भावुक प्राणी से वे हँस कर बात करने तक को तैयार नहीं। भावुकता को वे अनेक त्रुटियों, पापों और गलतियों का मूल मानते हैं। सिद्धांत रूप से वे भिन्ना की प्रथा के कट्टर विरोधी हैं। भिखारी और भिन्ना देने वालों, दोनों ही को मुक्त कंठ से गाली देते हुए मैंने उन्हें दिसयों बार सुना है। चाँदनी चौक में बहुत से भिखमंगों को देखकर एक बार वे बोले—"मेरा बस चले तो इन सब के कोड़े लगवाऊँ। इनमें सभी तो लंगड़े लूले नहीं। फिर भी न जाने क्यों इन्होंने हरामखोरी पर कमर बाँध रखी है। इस कलंक को समाप्त करने का एकमात्र उपाय यही है कि इन सबको पुलिस के हवाले कर दिया जाय। चार दिन हवालात में रहेंगे तो सीधे हो जायंगे।"

यह आवेशपूर्ण भाषण कैलाश ने खतम ही किया था कि मैले-कुचैले कपड़े पहने एक बृढ़ा सामने आ खड़ा हुआ और हाथ पसारे हुए कुछ बुड़बुड़ाने लगा। कैलाश फिर उवल पड़े, "यह क्या मज़ाक कर रखा है तुम लोगों ने। तुम्हें और कोई काम ही पसंद नहीं। लोगों के आगे हाथ पसारने को ही पेशा समभ बैठे हो। भागो यहाँ से, नहीं तो ऐसा धक्का दूँगा कि सड़क पार जाकर गिरोगे।"

बृढ़ा सचमुच एकदम सड़क पार भागता दिखाई दिया—कैलाश के धक्के के कारण नहीं, बल्कि कोध में आकर उन्होंने जो इकन्नी फैंकी थी उसे उठाने!

इस प्रकार के विरोधाभास कभी-कभी कैलाश जी के जीवन में निकट से देखने वाले को दिखाई देते हैं। परन्तु उनकी सदाशयता या सद्भावनात्रों में किसी तरह सन्देह नहीं किया जा सकता। वे सच्चे तो हैं ही, साथ ही सीधे भी हैं। जो काम करना है उसे वे घुमा-फिराकर नहीं विल्क तुरन्त स्पष्ट रूप से करने में विश्वास रखते हैं।

विभाजन के बाद के दिनों में जब दिल्ली रंग बदल रही थी, मेरा ऋौर कैलाश जी का कई दिन तक साथ रहा। एक दिन एक मित्र को सवार कराने हम लोग रेलवे स्टेशन पर गये। में श्रीर कैलाश इधर कई सप्ताह से स्टेशन नहीं गये थे। वहाँ का जो हश्य हमने देखा, वह वयान करना मुश्किल है। चारों तरफ पश्चिमी पंजाब से श्राये हुए शरणार्थी पड़े थे, जिनमें श्राधे रोगी दिखाई देते थे। हमें कुछ मिनटों में ही साचात करुणा के दर्शन हो गये। मित्र को गाड़ी में विठा कैलाश कुछ शरणार्थियों से बातें करने लगे। भावुक न होते हुए भी उनके चेहरे का रंग बदल गया। मन-ही-मन में वे सौगन्ध-सी खाते सुनाई पड़े। शरणार्थियों की करुण कहानी से उन्हें प्रभावित देख में किसी बहाने उन्हें जल्दी ही स्टेशन से वाहर निकाल लाया।

कैलारा अपने भावों को छिपाना तो सीखे ही नहीं। तांगे में बैठते ही बरस पड़े—"तुम-जैसा तोताचश्म भी मैंने कोई नहीं देखा। हमारे लाखों भाइयों पर अत्याचार के पहाड़ टूट पड़े हैं और तुम्हें घड़ी देखने और मेल-मुलाकातों के बारे में सोचने के अतिरिक्त और कुछ सूम ही नहीं रहा। सुनी उस गरीब की बात जिसके पास में खड़ा था? बेचारा परसों का बाल-बचों समेत स्टेशन पर पड़ा है। मुल्तान की तरफ से आ रहा है। अच्छा खाता-पीता आदमी दिखाई देता है। आज उसकी यह दुर्शा है। उसे तन-मन की होश नहीं। जब मैंने पृछा कि यहाँ मुसाफिरखाने में क्यों पड़े हो तो बोला कि कहां जाऊँ, और कोई ठिकाना ही नहीं। दिल्ली बेचारे ने पहले कभी देखी ही नहीं। अब बतलाओं ये लोग कहां जायँ। पाकिस्तान से तो अब ये सब-कुछ वहीं छोड़ निकल आये हैं। अब कहाँ जायँ, कहां रहें और क्या करें?"

कैलाश की विचारधारा को मैंने फिर विषय वदल कर रोका। मैंने कहा तुम ठीक कह रहे हो, मगर सारे जमाने का भार अपने ही सिर पर क्यों उठा रहे हो १ हमारे नेता लोग हैं, सरकार है, उन्हें भी तो स्थिति का ज्ञान है। वे आप इस समस्या का हल सोच रहे होंगे।

कुछ दिनों के बाद दिल्ली में दंगा हो गया। हमें पता लगा कि हमारे कुछ मुसलमान मित्र घरों को छोड़कर पुराने किले चले गये हैं। उन दिनों घर से बाहर निकलना भी जोखिम का काम था। पर कैलाश इन बन्धनों को कब मानते थे। उनके आप्रह पर हम दोनों मूसलाधार बारिश में घर से निकल पड़े और पैदल पुराने किले पहुँचे। घंटों बाहर खड़े रहने के बाद अन्दर जाने को मिला। हम लोग सिपाही के साथसाथ बहुत देर किले में घूमे। किसी मित्र का पता न लग सका। निराश

बाहर त्रा ही रहे थे कि मौलाना हमजा पर मेरी नजर पड़ गरा वे त्रागे लपके और मुमसे और कैलाश से लिपट कर बुरी तरह रोने लगे। यह प्रिक्रिया दस मिनट तक चलती रही। हमजा ने तो आँखपोंछ अपना स्वर ठीक कर लिया, पूर कैलाश बाबू बराबर रोते ही रहे। रोते रोते वे हंमजा से फिर लिपट गये और वोले—"बला की बारिश हो रही है, आप इस खुले में कैसे रह रहे होंगे। आप तो इस किले पर किवता किया करते थे, अब इसकी दीवारें आपकी हालत पर आँसू बहाती होंगी।"

"दीवारें ही नहीं, सियां," हमजा चौंककर बोले, "इन घुड़-सालों की छत भी परसों से आँसू बहा रही हैं। तीन दिन से कोई सूखी चीज देखनी नसीब नहीं हुई। सब तरफ जल-थल दिखाई देते हैं। तिराहा बहराम खां में अपने घर का खयाल आता है तो जी और भी खराब होता है। फिर मैं सोचने लगता हूँ—किसका घर, अब न वह घर तेरा, न दिल्ली तेरी और न यह वतन तेरा...।" ये शब्द कहते-कहते हमजा धड़ से गिर पड़े। कैलाश ने उन्हें उठाया और मौलाना को लेकर हम लोग भीड़ से बच कर एक कोने में चले गये। कुछ देर बाद हमजा को होश आया और उन्होंने आँखें खोलीं। कैलाश को इससे बड़ा सन्तोष हुआ और हमजा से लिपट कर बोले—"भाई जान, क्या तुम सचमुच इस देश से जाने की सोच रहे हो। तुम तो यह कहा करते थे कि जिसका दिल्ली से जी ऊब जाय वह सरीहन मौत का तालिब है। अब तुम ही आँखें फेर गये। हम लोग तुममें से किसी को भी जाने नहीं हेंगे।"

हमजा की आँखें फिर गीली हो गईं। रुंधी हुई आवाज से वे बोले—"मियां कैलाश अब जितनी कम बातचीत की जाय उतना ही अच्छा। मैं और तुम तो नाचीज हैं। यह तूफान हमें कब पहचानने लगा है। वही दिल्ली जिसे देखने तुर्क और पठान, काफिलों में, रास्ता तय करके आया करते थे, अब नासूर बन गई है। 'हुनूज दिल्ली दूर अस्त' (अभी दिल्ली दूर है) ये अलफाज उनकी हिम्मत बाँधते थे और वे मंजिल पर मंजिल तय किये चले जाते थे। अब उन्हीं लोगों की औलाद दिल्ली के बारे में क्या कहेगी? यही ना, "हुनूज दिल्ली नेस्त" (अब दिल्ली नहीं है)।"

यह सारा विवाद निरर्थक समभ मैंने कैलाश को चलने के लिए

संकेत किया। हमने हमजा से आज्ञा माँगी। कैलाश ने अपनी बरसाती उन्हें दे दी और हमजा ने जो-जो चीजें माँगी थीं वे उन्हें शाम तक पहुँचाने का वायदा कर हम लोग पुराने किले से बाहर आ गुथे।

कैलाश के दिल में तूफान उमड़ रहा था। अगर में साथ न होता तो शायद वे घर का रास्ता भूल जाते और कहीं और ही जा निकलते। वे बार-बार कहते 'संसार परिवर्तनशील है'। और फिर एक दम चौंक कर मुक्तसे पूछते—पर क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि लाखों आदमी अपना घरवार छोड़ कर कहीं और चले जायँ। मैं इस प्रश्न के उत्तर में उन्हें उनके सिद्धांतों की याद दिलाता जिनमें भावुकता के लिए स्थान नहीं था। इस प्रकार विचारों में मग्न बहुत कम बोलते हुए हम घर आ पहुँचे।

# दिल्ली का परिवर्तनशील भूगोल

आज से दस साल पहले यदि कोई दिल्ली की भौगोलिक सीमाओं के बारे में पूछता तो हम उसे कह सकते थे: 'दिल्ली वह नगर है जिसके उत्तर में तीमारपुर, दिल्ला में सफदरजंग, पश्चिम में शादीपुर और पूर्व में शाहदरा हैं।' अगर यही बात आज १६४० में किसी भूगोल के विद्यार्थी को बतलाई जाय तो वह हँसेगा। तीमारपुर, सफदरजंग, शादीपुर और शाहदरा अब दिल्ली के ही भाग बन गये हैं। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति का वर्णन अब इन स्थानों की सहायता से नहीं किया जा सकता। सच पूछिये तो यह कहना अत्युक्ति न होगी कि दिल्ली वह नगर है जिसके उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दिल्ला सभी दिशाओं में दिल्ली ही दिल्ली है।

इतिहास से पता लगता है कि नई दिल्ली, जहाँ हमारे गण्राज्य के प्रधान कार्यालय स्थित हैं आठवीं दिल्ली है। जिसे आजकल पुरानी दिल्ली कहा जाता है वह सातवीं है। उनसे पहले मुसलमान काल में ६ दिल्लियाँ और वसीं और उजड़ीं। आज दिल्ली का विस्तार हमारे राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष के अनुरूप ही है क्योंकि विगत दस सिद्यों में इधर-उधर जितनी दिल्लियाँ बस के उजड़ीं उनमें किर से जीवन के लन्नण दिखाई देने लगे हैं। मध्य-युग के प्रहारों के कारण दिल्ली के वन्तस्थल पर जो घाव हो गए थे, वे स्वाधीनता युग ने उदार विस्तार द्वारा भर दिये हैं। अब उजड़ी और बिछड़ी हुई दिल्लियाँ किर से एक नगर बनने जा रही हैं।

यह घटना तो बड़ी सुन्दर है, परन्तु इस पुनर्मिलन के उल्लास में भी एक टीस छिपी है। प्रकृति ने दिल्ली पर ऋपार कृपा की है। मैदानी चेत्र होते हुए भी दिल्ली में एक पर्वत-श्रःखला है जिसने दिल्ली के प्राकृतिक सौंदर्य को चार चाँद लगा दिये हैं। ऋंग्रेजी काल में इस पर्वत को 'रिज' की उपाधि मिली थी जो श्रव भी प्रचलित है। इस रिजरूपी कटिवन्ध ने दिल्ली को सौंदर्य ही नहीं दिया बहुमूल्य पत्थर, जंगल श्रोर श्रन्य वनस्पति तथा श्रनेक जंगली पशु भी प्रदान किये। जैसे-जैसे पुनर्मिलन की किया कमशः वढ़ रही है वैसे-वैसे ये सब प्राकृतिक वरदान विलुप्त होते जा रहे हैं। निकट भविष्य में ही एक समय श्रायगा जब दिल्ली का रिज श्राँख से बिल्कुल श्रोभत हो जायगा।

दूसरे नगरों में सड़कें बनाने के लिए श्रीर भवननिर्माण के लिए पत्थर बाहर से मँगवाना पड़ता है। दिल्ली के इंजीनियर इस मंभट से मुक्त हैं। दिल्ली के रिज में इतना पत्थर है कि श्राप चाहें जितनी सड़कें बना सकते हैं श्रीर मीजूदा सड़कों को जितना चाहें चौड़ा कर सकते हैं। इस पत्थर से जहाँ दिल्ली की निर्माण योजनाश्रों को कार्यान्वित करने में सुविधा मिली है वहाँ रिज को भयानक च्रति पहुँची है। कई स्थानों से रिज बिल्कुल गायब हो गया है, यद्यपि इसका स्वरूप श्रीर पत्थर कहीं-कहीं दिखाई देते हैं। किन्तु इसके दोनों श्रोर जो जंगल थे वे पूर्णहरूप से नष्ट हो गये हैं।

१६४१ की बात है कि मैं अपने मित्र श्री कौल के साथ पूसा इंस्टिट्यूट गया। श्री कौल वहाँ इंजीनियर हैं। उनके यहाँ खाना खातेखाते बहुत देर हो गई। सर्दियों के दिन थे। १० बजे मैंने अपनी साइकिल टठाई और चल पड़ा। कुछ दूर पूसा रोड तक मेरे साथ श्री कौल भी आये। उन दिनों पूसा रोड तक दोनों तरफ बिल्कुल जंगल बियाबान था। पूसा रोड और नई दिल्ली के बीच में काफी घना जंगल था और एक नाला था जो रिज के साथ-साथ तुगलकाबाद तक जाता था। इसे खूनी नाला कहते हैं। जैसे ही हम पूसा रोड पर आये हमने देखा कि नाले की तरफ से दो आदमी मागे हुए आ रहे हैं। हमें देखकर वे रक गये। श्री कौल ने पूछा क्या वात है। उनमें से एक बोला—"साहब, नाले के दूसरी तरफ जानवर है। हमारी एक बकरी को उसने मार डाला है और खा रहा है। हम सड़क पर चुंगी के पास पड़े सो रहे थे, जानवर की आवाज से ही हमारी आँख खुली।"

कौल महाराय को और क्या चाहिये था। मुझको उन आद-मियों के साथ वहीं खड़ाकर मट से साइकिल पर चढ़ बन्दूक लेने चले गये। पाँच मिनिट में ही वे बन्दूक समेत लौट आये। साइकलं तो हमने सड़क के एक तरफ रख दी और चारों आदमी खूनी नाले की तरफ चल दिये। नाले के पास पहुँचते ही हमें बिजली की तरह चमकती हुई दो आँखें दिखाई दे गई। जानवर नाले की दूसरी तरफ था और हम इस तरफ। इसलिए हमने मनचाही करने में अधिक संकट नहीं देखा। हम सबको वहीं खड़ाकर श्री कौल आगे बढ़े। नाले के अन्दर उतर कर उन्होंने गोली चला दी। जानवर ने एकदम दहाड़ना शुक्त किया। तुरन्त इसके बाद ही तीन-चार गोलियाँ और चलीं। फिर हम सबको श्री कौल ने बुला लिया। नाले से निकलकर हम चारों मृत जानवर के पास गये। यह पाँच फुट लम्बा चीता था।

जहाँ तक मेरा खयाल है दिल्ली की म्यूनिसिपल सीमा में मारा जाने वाला यह श्रांतिम हिंसक-पशु था। गीदड़ तो श्रव भी शाम को बोलते सुनाई देते हैं, परन्तु चीते श्रादि के श्राने की श्रव वहाँ कोई सम्भावना नहीं। खूनी नाले का एक भाग बन्द कर दिया गया है श्रीर जहाँ अबड़-खाबड़ पहाड़ी में १६४१ में हमारे मित्र ने चीते का शिकार किया था वहाँ श्राज शरणार्थियों की एक बस्ती बस गई है, जिसकी जनसंख्या २०,००० से अपर है। लगभग यही हाल सफदर-जंग के सामने भोगल के पास जो बंजर-मूमि पड़ी थी उसका हुआ है। भूमि में चारों तरफ माड़ मंकार श्रीर पील के पेड़ श्रीर टींट की भाड़ियाँ थीं। सफदरजंग से निजामुद्दीन तक यह सारा इलाका वीरान पड़ा था। कहीं-कहीं कोई पुरानी कन्न दिखाई देती थी, नहीं तो चारों तरफ माड़ियाँ ही थीं।

त्राज वहाँ नई दिल्लो की सबसे बड़ी बस्ती है जिसमें ४४०० सुन्द्र मकान श्रीर लगभग ६०० दुकानें हैं। इस बस्तीकी जनसंख्या २४,००० से ऊपर है। वास्तव में यह बस्ती दिल्ली में सबसे मनोरम है। कैलाश इसे (लोधी कालोनी को) हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी छावनी कहा करते हैं।

चाँदनी चौक के सिरे पर दीवान हाल के सामने ४ वर्ष हुए एक वड़ा सुन्दर-बाग था। इसकी हरी-हरी घास पर शाम के समय लाला लोग दुकान से छुट्टी पा लेटकर या प्रियजनों के साथ बैठकर मनोरंजन किया करते थे। दिन के समय यहाँ वच्चे पतंग उड़ाया करते थे। यह बाग यसुना जी के रास्ते में था। प्रातःकाल यसुना जी से आती-जाती स्त्रियाँ यहाँ पाँच मिनिट बैठकर साँस लिया करती

थीं। यमुना-स्नान के वादः जो बच्चे और तरुणियाँ दल से पिछड़ जाती थीं वे सब इस बाग में इकट्टे होकर अपने-अपने घरों की ओर अप्रसर होती थीं।

श्राज इस वाग को एक विशाल बाजार में परिवर्तित कर दिया गया है जिसमें विलायती कपड़े से लेकर पुराने गुलदस्ते श्रीर पिर्च प्याले तक विकते हैं। इस बाजार में १,६०० दुकानें हैं। एक समय तो इस मार्केट के कारण चाँदनी चौक को श्रहण-सा लग गया था।

इसी प्रकार दिसयों और छोटी-वड़ी बिस्तयाँ बस गई हैं। फिर भी चारों तरफ मकानों और दुकानों की मांग है। सुना है ४,००० मकान और दुकानें श्रीर बनेंगी। इनके लिए दिल्ली द्रवाजे तक पुरानी फसील को तोड़कर स्थान बनाया जा रहा है। इस मैदान का नाम रामलीला प्राउण्ड है। यहाँ प्रदर्शानेयों के समय या साल में एक बार दशहरे के दिनों में ही रौनक हुआ करती थी। अब भगवान ने चाहा तो बारह मासी रामलीला रहा करेगी।

सार्वजनिक सभायें भी यहाँ हुआ करती हैं। आजकल श्रोताओं को विज्ञापन या ढिंढोरे द्वारा जुटाना पड़ता है। भावी नेताओं को इस सम्बन्ध में सुविधा रहेगी। पूर्व सूचना के विना ही वे एक मेज और कुर्सी के सहारे अपनी इच्छानुसार जब चाहेंगे भाषण दे सकेंग। उन्हें सुनने के लिए जनता हर समय उपलब्ध रहेगी।

दिल्ली में ये जो विशाल परिवर्तन हुए हैं—पहाड़ काटे गये हें, जंगल साफ किये गये हैं, वीरानों में बिस्तयाँ वसाई गई हैं, जहाँ चोर चोरी के बाद हिस्सा बांटते थे वहाँ विज्ञान की प्रगति के निमित्त प्रयोगशालायें बना दी गई हैं—इन सब परिवर्तनों को शुभ कहा जाय या अशुभ इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। जंगल साफ करना, सड़कें बनाना, वीरान को बस्ती में परिवर्तित करना, ये सब तो सभ्यता के लज्ञण हैं। इसलिए जो कुछ हुआ ठीक ही समिभ्तये। इस पर वादविवाद व्यर्थ है। जिस सनकी को सूखे टीले देखने का चाव हो या भाड़-भंकार से भरे वीरान में घूमने का शौक हो उसे दिल्ली छोड़ देनी चाहिये। उसके लिए देश में और अनेक स्थान हैं।

#### कुछ इधर-उधर की

दिल्ली की उथल-पुथल का परिणाम यही नहीं हुआ कि यहाँ से कुछ आदमी चले गये तथा और अधिक बाहर से आ गये, या नगर में कई बस्तियाँ बस गईं। गत दस वर्षों के परिवर्तनों से दिल्ली की जीवनधारा में जो नवीनता आई है उसका यहाँ के रहन-सहन पर, रीतिरिवाजों पर, जीविकोपार्जन के साधनों पर और जनसाधारण के मनोरंजन पर काफी प्रभाव पड़ा है।

कई एक ऐसे पेशे हैं जिनके लिए दिल्ली प्रसिद्ध थी। वे पेशे जनसंख्या की अदला-बदली के कारण या तो बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं या धीरे-धीरे मर रहे हैं। इसी सम्बन्ध में उस रोज कैलाश की कुछ मित्रों से चर्चा हो रही थी। मित्रों का कहना था कि गत तीन वर्ष के परिवर्तनों से दिल्ली के सामाजिक जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ देर तो कैलाश सभ्य आदमियों की तरह बहस करते रहे, पर कुछ च्यों में ही दूसरे पच्च की बातों से वे मल्ला उठे और अक्खड़-पन से बोले—"जनाब मैं आप से बहस नहीं कहाँगा। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। चिलये जो आप कह रहे हैं वही ठीक सही।"

उनके मित्र बहुत लिजत हुए और अपनी उदंडता के लिए उनसे चमा-याचना करने लगे। वे समभे कि इस बहस के कारण ही कैलाश के सिर दर्द हुआ है। कैलाश ने तुरन्त उनके भ्रम का निवारण कर दिया—"अजी नहीं, अफसोस की क्या बात है। मेरे सिर दर्द का कारण आपसे की गई बातचीत नहीं है। यह सिर दर्द तो अब क्रौनिक (स्थायी रोग) हो गया है। जिस सिर की भूरे ने दस साल प्रेमपूर्वक मालिश और चम्पी की हो, वह अब सिवाय तड़पने के और कर ही क्या सकता है।"

कैलाश ठहरे दिल्ली के खानदानी रईस। भूरा उनके सामने

बह्नीमारान में रहता था। वह भी खानदानी नाई था। सिर चम्पी की कला में उसकी जोड़ का नाई शायद ही दिल्ली में कोई और हो। कई वार मुक्ते भी भूरे से मालिश कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या चुटिकयाँ और तालियाँ वजाकर मालिश किया करता था! दूसरे कमरे में बैठा कोई आदमी यही सममता कि तबले के साथ जलतरंग बज रही है। भूरा मर्दाना चम्पी करता था। कभी-कभी तो उँगलियों से माथे को ऐसा दबाता था जैसे ट्यूब को टायर के अन्दर डालते समय दबाना पड़ता है। पर इसकी भी एक विधि थी, एक कला थी। दूर से देखने वाले को भले ही यह धींगामुश्ती लगे, पर सिर के मालिक को इसमें अपूर्व आनन्द आता। कैलाश तो प्रायः सिर चम्पी कराते सो जाया करते थे।

'सिर चम्पी, तेल की मालिश'—ये मीठे शब्द शाम के समय दिल्ली के हर एक पार्क या बाग में सुनाई दिया करते थे। कन्धे पर तौलिया डाले, हाथ में तेलदान लटकाये, जिसमें दो या तीन रंग-विरंगी शीशियाँ होती थीं, भूरे खां के दर्जनों भाई दिल्ली के पार्कों में फिरा करते थे। उन लोगों को सिर चम्पी की कला पर पूर्ण अधिकार था। जिसने एक बार मालिश करा ली, वह कुछ दिनों बाद फिर कराने पर बाध्य हो जाता था। हर पार्क में दो-चार आदमी सिर चम्पी कराते दिखाई दिया करते थे।

यह कला मुसलमान बादशाहों के दिनों में उन्नति के शिखर पर थी। ऋँप्रेजी काल में भी कम-से-कम दिल्ली में इसका बराबर रिवाज रहा। प्रायः मुसलमान नाई ही इस कला में महारत रखते थे। ये लोग दिन भर आराम करते, सूर्यास्त के समय घर से बाहर निकलते थे और दस बजे तक एक से तीन रूपया तक जेव में डालकर वापस लौटते थे।

दिल्ली में आज सिर मालिश के शौकीन तो बहुत हैं, पर मालिश करने वाले बहुत कम रह गये हैं। अब पार्कों में गंडेरी वाले, कुलफी वाले और चना मूँगफली बेचने वाले ही अधिक भटकते दिखाई देते हैं। सिर चम्पी की आवाज बहुत कम सुनाई देती है।

एक और पुराना पेशा है जिस पर इन दिनों गहरा प्रहार हुआ है। वह है इतर-फुलेल का काम। दिल्ली के पुराने लोग चाहे कितने ही अच्छे कपड़े पहन लें, जब तक कान में इतर की फुरहरी नहीं डालते थे, अपनी पोशाक को अधूरा मानते थे। अमीर लोग ही इतर के शौकीन

हों ऐसी वात नहीं। गरीब लोग भी कभी-कभी इतर लगाने में ही मनोरंजन का आभास करते थे। यद्यपि इतर के शौकीनों की श्रेणी में सभी सम्प्रदायों के लोग शामिल थे, पर मुसलमानों को इससे विशेष लगाव था। दिल्ली में इतर की प्रायः सभी बड़ी-बड़ी दुकानें मुसलमानों की थीं। इतर की जितनी विकी मुसलमानी त्यौहारों के दिन होती उतनी और किसी अवसर पर नहीं होती थी। ईद के दिन तो अभीर गरीब सभी मुसलमान इतर की फुरहरी कान में लगा या एक बूँद अचकन पर खिड़क अपने आपको धन्य मानते थे।

श्रव दिल्ली इतर के ज्यापारी श्रीर प्राहक दोनों ही से रूठ-सी गई है। श्राज दिल्ली में विदेशी सुगन्धियाँ श्रधिक प्रचलित हैं श्रीर दिल्ली का परम्परागत इतर ज्यापार समाप्त-प्राय है। श्रव बन्द पाजामे पर श्रचकन पहने, तनजेब की टोपी लगाये श्रीर पाश्रों में सलेमशाही कामदार जूनी पहने बहुत कम श्रादमी मिलते हैं। यही वे लोग थे जो कानों को इतर से सुशोभित रखते थे। काला पम्प, मखमली किनारी की धोती श्रीर मलमल का चिना हुआ कुर्ता पहनने वाले श्रव भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं। परन्तु इतर का इन्हें विशेष शौक नहीं। ये विलायती लैंबेंडर से ही काम चला लेते हैं।

सिदयों से दिल्ली का उपहार यहाँ का आचार मुरब्बा रहा है। आचार जितना स्वाद के कारण प्रसिद्ध था, उतना ही उत्सुकता और अपने वैचित्र्य के कारण भी रहा होगा। यहाँ का आचार साधारण आम, नींबू या गलगल का ही नहीं होता था। सारे उत्तर भारत में दिल्ली के आचार से अभिप्राय है बांस, आक के पत्तों, बबूल की फिलियों, किरोंदों, केले के पत्तों, कद्द के बीजों आदि के आचार से। देश के इस भाग में सभी जगह ब्याह शादियों के अवसर पर भोजन के साथ दिल्ली के आचार का होना अनिवार्य माना जाता था।

यह व्यापार भी अब रसातल को जा पहुँचा है। शलगम गाजर, मूली जैसे पौष्टिक पदार्थों के आगे बांस और बीजों की क्या चलेगी। पाकिस्तान से आये हुए जवानों की दृष्टि में वैचित्र्य और तत्सम्बन्धी बारी कियों का कोई मूल्य नहीं। वे परिश्रमी जीव हैं, यथार्थ-वादी हैं। उन्हें पुष्टि चाहिये। और फिर लाहौर, रावल पिंडी, पेशावर आदि की आचार के सम्बन्ध में अपनी अलग परम्परायें थीं। पौष्टिकता के इस गुग में केवल हरी तरकारियाँ ही तो शुद्ध रूप से उपलब्ध हैं। बाकी सव तो वनावटी चीजें ही रह गई हैं। इसिलए यदि ववूल की फिलियों का स्थान शलगम और गाजर ने ले लिया तो इसमें आश्चर्य ही क्या है।

दिल्ली का एक और पेशा है जो अब लुप्त हो चुका है। मुमे इसका दुःख है। अब कान की मैल निकालने वाले कहीं दिखाई नहीं देते। एक समय था जब ये लोग अपनी विशिष्ट वेशभूषा में दिल्ली में सभी जगह घूमते फिरा करते थे। खाली बैठे आदिमियों के लिए, जिनके लिए समय काटना एक समस्या हो, ये लोग वरदान थे। जहाँ ऐसी समस्या उत्पन्न हुई वहाँ ये लोग आप-ही-आप पहुँच जाते थे, जैसे चींटियाँ मीठे पर आ जाती हैं। अदालतों में दस में से नौ आदमी तो बेकार ही रहते हैं, वहाँ इनका ज्यापार बड़े जोर का चलता था। रेलवे के मुसाफिरखानों में जहाँ वरवस यात्रियों को गाड़ी पकड़ने के लिए प्रतीचा करनी पड़ती है, ये लोग अनेक मुसाफिरों के कानों की मैल निकाल उन्हें असन्न करते थे। पिछले दिनों, १६४४-४६ में जब सेकेटेरियट खचाखच भर गया था, सरकारी दफ्तरों में भी इनका काम अच्छा चलने लगा था।

कैलारा को और मुफे इन लोगों के चले जाने का विशेष दुःख है। कान की मैल निकाल कर तो ये लोग जनता-जनार्दन की सेवा करते ही थे, अपनी वेशभूषा के कारण ये राजधानी की शोभा भी थे। बन्द गले का सफेद पारसी कोट, चूड़ीदार बंद पाजामा और सिर पर लाल रंग की गोल बंधी हुई पगड़ी, जिसमें दोनों तरफ व्यापार के अख-शस्त्र सुडे होते थे। मुफे तो ये लोग पेशवा के दिनों की मराठा सेनाओं के सैनिक जान पड़ते थे। इतिहास की पुस्तकों में जो पोशाक हैदर-अली और टीपू सुलतान की दिखाई गई है, ठीक वही इन लोगों की होती थी।

इन लोगों के छाई-माई हो जाने का मुमे दुःख जरूर है, पर यह भी मानना पड़ेगा कि स्वतंत्र भारत की राजधानी में उन लोगों के लिए वास्तव में कोई स्थान नहीं रह गया। यदि वे लोग आज यहाँ होते भी, तो भूखों ही मरते। कान की मैल तो वह निकलवाये जिसे कम सुनाई देता हो। आजकल ऐसी शिकायत किसे हो सकती है, जब दिन भर समस्त राजधानी बैंड बाजे की तरह बजती रहती है। रेडियो और प्रामोकोन की दुकानें यहाँ पाँच सो से कम नहीं। प्रत्येक दुकानदार भोंपू लगाये हुए है। आप उसे कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि उसने सरकार से भोंपू का लैसंस ले रखा है।

श्रीर फिर इधर दिल्ली धर्मनिष्ठ होती जा रही है। जहाँ देखों कीर्तन श्रीर श्रखंड पाठ हो रहे हैं। ये लोग स्वार्थी होना पसन्द नहीं करते। जिनके पास कीर्तन में जाने का समय नहीं या जो स्वभाव से हिर-विमुख हैं, उन लोगों तक राम नाम पहुँचाना कीर्तन के श्रायोजक श्रपना परम कर्त्तव्य सममते हैं। इसलिए जगह-जगह लाउड-स्पीकर लगे हैं।

सो, कोई चाहे या न चाहे, कान अब दिल्ली में सभी के साफ रहते हैं। अब मैल निकालने वालों की यहाँ क्या आवश्यकता।

#### नये रंग नये धंधे

पंजाबी लोग दिल्ली में वर्षों से रह रहे हैं। नई दिल्ली बनने से पहले, इनका अनुपात यहाँ आटे में नमक के बराबर होगा। जिन दिनों नई दिल्ली बन रही थी तब और इसके बन चुकने के बाद यह अनुपात कुछ बढ़ गया। इसका कारण यह था कि अशि चित मजदूरों को छोड़कर शेष निर्माताओं में कम-से-कम तीन-चौथाई पंजाबी थे। फिर, उन दिनों भूमि भुस के भाव बिक रही थी। उपलब्ध भूमि का बहुत बड़ा भाग उन्होंने खरीद लिया और वे नई दिल्ली में ही बस गए।

यह सब होते हुए भी दिल्ली का रहन-सहन, यहाँ की सभ्यता और राजधानी का साधारण वातावरण दिल्ली वालों के ही अनुरूप था। बहुत-से पंजाबी परिवार तो यहाँ के लोगों में ऐसे घुल-मिल गये थे कि वे पंजाबी नाममात्र को रह गये थे। शेष परिवार जिनका अभी भी पंजाब से निकट का सम्पर्क था यहाँ के वातावरण को किसी प्रकार भी प्रभावित न कर सके, बिल्क स्वयं उन पर यहाँ के लोगों और परस्थितियों का ही प्रभाव पड़ा।

विभाजन के बाद जो कुछ हुआ वह ठीक इसके विपरीत था। दिल्ली के डेंद्-दो लाख आदमी चले गये और पश्चिमी पाकिस्तान से श्राठ लाख के करीब यहाँ आ गये। इससे स्थिति बिल्कुल बदल गई। दिल्ली का पत्त कमजोर पड़ गया और बेचारे दिल्ली वाले पिचक गये। उनकी सभ्यता, रहन-सहन, बोल-चाल और रीति-रिवाज आग-नुकों की भाषा तथा रिवाज के आगे फीके पड़ गये, इसलिए नहीं कि ये दिल्ली की बोली और रस्म-रिवाज से ऊँचे थे, बिल्क इसलिए कि सात और तीन में बड़ा अन्तर है। आगन्तुकों तथा दिल्ली के पुराने निवासियों में आज यही अनुपात है।

इस महान् परिवर्तन का सबसे बड़ा. प्रतीक दिल्ली के सिहला जगत की स्वतन्त्रता है। सार्वजनिक संस्थाओं, जलपान-गृहों और मनोरंजन के स्थानों में इतनी महिलायें पहले कभी नहीं दिखाई देती थीं जितनी आज।

पञ्जाब और सिन्ध की मध्यमवर्गीय महिलाओं में और दिल्ली की स्त्रियों में बड़ा अन्तर है। यहाँ की स्त्रियों की तुलना में वे अधिक स्वतंत्र, स्वस्थ और सुन्दर कही जा सकती हैं। स्वच्छन्द गित से विचरना और निर्भाकता से कनाट प्लेस में वायु सेवन करना उनका विशेष गुण है। यहाँ के स्त्री समाज पर इस गुण का काफी प्रभाव पड़ा है। गत दो वर्षों में दूसरे व्यापार चाहे मंदे पड़ गये हों, पर साबुन, तेल और शृंगार के उपकरणों का व्यापार दिन-प्रति-दिन तेजी पर ही है। पता लगा है कि १६४६ में इस सामग्री की जितनी खपत दिल्ली में थी, १६४७ में उससे २० प्रतिशत बढ़कर हुई। १६४८ में ५० प्रतिशत और वढ़ गई और १६४६ में तो १६४६ की अपेना तिगुनी हो गई।

उधर दर्जियों के धंधे में भी बहुत उन्नित हुई। एक स्थानीय विशेषज्ञ के मतानुसार १६४६ में दिल्ली में दर्जियों की ३५०० दुकानें थीं। इनमें से प्रायः ३० प्रतिशत दुकानें केचल महिलाओं के कपड़े सीती थीं, ५० प्रतिशत दुकानें महिलाओं और पुरुषों दोनों के कपड़े सीती थीं और शेष २० प्रतिशत दुकानें ऐसी थीं जो केवल पुरुषों के ही कपड़े तैयार करती थीं।

मेरी अपनी जानकारी इस सम्बन्ध में अधिक नहीं। फिर भी मेरा मत है कि उपर्युक्त विशेषज्ञ का अनुमान अत्युक्तिपूर्ण नहीं। महि-लाओं के वस्त्रों और तीत्र गति से बदलती हुई वेशभूषा को देखकर मेरा भी यही मत है कि आजकल कम-से-कम आठ-दस हजार दर्जी निश्चय ही दिन में आठ घंटे दिल्ली की महिलाओं के वस्त्र सीते होंगे।

यह बात मैंने आलोचनात्मक र्दाष्ट से नहीं कही। एक सीधे-से तथ्य को शब्दों में रखा है। आर्थिक और पुनःसंस्थापन की दृष्टि से, निश्चय ही यह लज्ञ्ण शुभ है क्योंकि इन दस हजार दर्जियों में लग-भग तीन-चौथाई तो शरणार्थी ही हैं। जिस फैशन के कारण हजारों परिवारों को काम मिलता हो वह कब किसी को अखरने लगा।

ऋौर तो सब ठीक है इस स्वतन्त्रता का प्रभाव दिल्ली की

बस सर्विस पर कुछ टेढ़ा प्रड़ा है। बसों में प्रायः ३२ सीटें होती हैं जिनमें से चार स्त्रियों के लिए रिजर्व रहती हैं। जिन दिनों १६४०-४१ में यहाँ बस सर्विस चली थी उस समय यही अनुपात ठीक समभा गया होगा। पर आज की स्थित में सह अनुपात उपहासास्पद ही नहीं, महिलाओं के लिए अपमानजनक भी है। अनेकों बार मैंने बसों में महिलाओं और पुरुषों को बराबर-बराबर संख्या में देखा है। एक-दो बार ऐसा भी हुआ है कि एक वस में पुरुष चार और स्त्रियाँ अद्वा-इस थीं। अनुपात के इस उतार-चढ़ाव के कारण वसों में अब पुरुषों और स्त्रियों को समान अधिकार हैं। यह बात दूसरी है कि अपनी आदत से मजबूर पुरुष महिलाओं को बैठाने के लिए अपनी सीटें छोड़कर खड़े हो जाते हैं।

दिल्ली, विशेषकर नई दिल्ली, के होटलों और जलपान-गृहों का तो नकशा ही बदल गया है। १६४७ से पहले दो-चार अंग्रेजी होटलों और जलपान-गृहों को छोड़कर जितने भी होटल यहाँ थे वे शुष्क, नीरस और निम्न श्रेणी के थे। भोजन, स्वच्छता और मनोरंजन का स्तर इनमें बहुत नीचा था। हिन्दुस्तानी भोजन तो इनमें ऐसा मिलता था मानो ये सब अंग्रेजी खाना बनाने वालों के एजेंट हैं और देशी भोजन करने वालों पर जुर्माना करना ही इनका धर्म है।

विभाजन के बाद स्थिति त्रान-की-त्रान में बदल गई। पुराने होटलों में से उसी रंग-ढंग के साथ एक भी न रहा। सभी या तो बदल गए या परिष्कृत हो गये। जहाँ देखो पेशावरी नान त्रौर पुलाव का बोलबाला है। सभी का साज-सामान बिल्कुल बदला है—नये मेज कुर्सी, नये बर्तन, दीवारों पर नई चित्रकारी त्रौर बेल-बूटे त्रौर नया गायन तथा वादन। त्राग-तुकों ने होटल वालों को निराश नहीं होने दिया। इनमें से बहुत-से उनके पुराने प्राहक थे त्रौर बहुतों ने नये जलपान-गृहों को त्रपना लिया। बात क्या, दिल्ली के छोटे-बड़े होटलों का ऐसा काम कभी जमा ही नहीं होगा जैसा आज जमा है। किसी भी अच्छे जलपान-गृह में चाय पीना त्राजकल खालाजी का घर नहीं। या तो पहले ही मेज रिजर्ब कराया जाय, या फिर त्रादमी एक जगह से दूसरी जगह भटकने को तैयार रहे। रात्रि के नौ-दस बजे तक सभी में भीड़ रहती है।

बुरा लक्तण यह भी नहीं, क्योंकि दर्जियों की तरह होटल

वाले भी ऋधिकतर शरणार्थी ही हैं। इसलिए उन्हें प्रोत्साहन देना सभी का कर्तेच्य है।

दिल्ली के कुछ भागों में घूमने-फिरने वालों को सड़कों के किनारे एक विचित्र चीज दिखाई देगी। वह है भड़भूँजे का भाड़। गोल मार्केट के आसपास इस तरह के कम-से-कम ६ भाड़ हैं। भुने चने तो लोग दिल्ली में सदा से ही खाते आये होंगे, पर आगन्तुक गर्म चने के शौकीन हैं। इसके अतिरिक्त शरणार्थियों में भड़भूँजे भी तो हैं। वे अपना पुराना काम क्यों छोड़ें।

शाम के समय बिरला-मंदिर की तरफ चहलकदमी करते हुए रीडिंग रोड पर दाने मुनते देखकर बड़ा आनन्द आता है। इस दृश्य से मेरी तो प्रामीण प्रवृत्तियाँ जाप्रत हो उठती हैं। तब मुमे दिल्ली के निराशापूर्ण आकाश में भी आशा की किरण दिखाई देती है। नई दिल्ली की नीरसता, कृत्रिमता और निरर्थक औपचारिकता के वाता-वरण में ये भड़मूँ जों के भाड़ बहुत सुन्दर लगते हैं। मैं सममता हूँ यह उन प्रामों का पुण्य-प्रताप है जिनकी कत्र पर नई दिल्ली की नींव रखी गई थी।

रारणार्थियों की बस्तियों में एक श्रीर नवीन चीज देखने को मिलती हैं। घरों के बाहर, जगह-जगह मिट्टी के तंदूर बने हुए हैं। शाम के समय अधिकांश लोग तन्दूर की रोटियाँ ही खाते हैं। इस रोटी में स्वाद अधिक और फंफट कम होता है। और ईंधन का खर्च तो न होने के बराबर ही है। हर बस्ती में कई पंचायती तंदूर भी हैं। कीर्तन और राशन की दुकानों के बाद सबसे अधिक भीड़ इन तंदूरोंपर ही दिखाई देती है। गृहिणियाँ घर से आटा मलकर ले आती हैं। जितनी रोटियाँ बनवानी हों उतने पेड़े बना लेती हैं। पेडे लेकर तन्दूर वाला "भाई" दस मिनट में ही रोटियाँ उनके हवाले कर देता है, और पाँच रोटियों के पीछे एक आप रख लेता है। यही उसकी मजदूरी है। इन बस्तियों में बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो शाम के समय रोटी अपने यहाँ बनाते हों। घर में केवल दाल, सब्जी आदि तैयार करते हैं, और रोटियाँ तन्दूर पर लगवा लेते हैं।

के मकबरे में दो घण्टे बिताये हों उसके लिए यह याद रखना सरत हो जाता है कि मुगल वंश में हुमायूँ का क्या स्थान था—वह किसका बेटा था, किसका पिता और किसका बाबा। बड़े बूढ़ों के लिए भी ऐतिहासिक स्मारक मनोरंजन का विषय है। इमारतों के अतिरिक्त खुले बाग और घने पेड़ों की ठंडी छाया कम-से-कम दिल्ली में इतनी सस्ती और कहाँ मिलेगी जितनी इन स्मारकों में। यदि कोई घुमक्कड़ दोप-हर के समय फिरोजशाह कोटला, सफदरजंग, कुतव आदि जाने का कष्ट करे तो उसे शतरंज, चौपड़ और ताश के ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जिनसे टक्कर लेना आसान नहीं।

परन्तु यह पुराना किस्सा है। देश के विभाजन की छाया दिल्ली के विशालकाय स्मारकों पर उनके विस्तार के अनुपात से ही पड़ी है। जब लाखों शरणार्थी दिल्ली में आ घुसे तो नए-पुराने का भेद जाता रहा। मकानों की कमी ने ऐतिहासिक स्मारकों को ही घरों का रूप दे दिया। एक दृष्टि से यह ठीक ही हुआ। शरणार्थियों और इन स्मारकों में घनिष्टतम सम्बन्ध है। लाल-किला और छुतव-जैसे स्मारक यदि इतिहास की याद जीवित रखते हैं तो शरणार्थी लोग स्वयं इतिहास के निर्माता हैं। जो काम सम्पन्न बादशाहों ने विशाल स्मारकों के निर्माण द्वारा इच्छा से करने की चेष्टा की, वही कार्य ये असहाय लोग अनिच्छा से अपने घरों को छोड़ इन स्मारकों को आवाद करके कर रहे हैं।

गत सप्ताह में पुराने किले में गया। वहाँ अब कहाँ देवी का मेला और कहाँ वसनत का दृश्य! यहाँ हर साल बसन्त के दिन मेला लगता था। दस बजे से लेकर दिन छिपे तक बड़ी रौनक रहती थी। उस दिन बसन्ती कपड़े पहने सैंकड़ों परिवार पुराने किले में ही दोपहर का भोजन करते थे। कहीं पकोंड़े तले जाते थे, कहीं बच्चे कबड्डी खेलते थे, कहीं वयस्क पतंग उड़ाते थे, कहीं तरुणियाँ बैडिमिन्टन खेलने के बहाने दौड़ती-भागती दिखाई देती थीं और कहीं सनकी लोग हरी घास पर लेटे मन में कुछ सोचा करते थे। शाम के समय प्रेमपूर्वक सामृ-हिक जलपान होता था।

पुराने किले में १६४२ के बसन्त का मेला अन्तिम था। कुछ महीनों बाद ही इटालियन युद्धबन्दी इसमें ला इकट्ठे किये गये। तीन साल तक इस किले ने इन श्वेतांगी रणवांकुरों को शरण दी। युद्ध-बन्दियों से छुट्टी पा लेने के बाद पुराना किला तिनक संभलने लगा था कि १६४७ में एक और मुसीबत आ गई। कई महीनों तक इसमें पाकि-स्तान जाने के लिए उत्सुक हजारों मुसलमान रहते रहे। जैसे ही वे यहाँ से गये इसके विशाल-आँगन और अनिगनत कुठरियों पर नवागनतुकों की दृष्टि पड़ी। इच्छा से या अनिच्छा से सैकड़ों शर-एार्थी परिवारों ने पुराने किले में डेरे डाल दिये। साल भर तो ये लोग तम्बुओं और दीवार के साथ बनी हुई घुड़सालों में ही रहे। मकानों का अभाव बराबर बने रहने के कारण तम्बुओं के स्थान पर ईटों के घर बना दिये गये।

मैं गत सप्ताह पुराने किले में प्रायः दो वर्ष बाद गया। इसके मैदान में इधर-उधर विखरे घर मुक्ते ऐसे लगे जैसे किसी जबड़े में ऊबड़-खाबड़ दाँत। मगर क्या किया जाय लोगों को सिर पर छत तो चाहिए ही। तम्बू भले ही देखने में सुन्दर लगते हों पर धूप और पानी से बचाव कहाँ कर सकते हैं!

हुमायूँ के मकबरे का हाल इससे भी बुरा है। यह दिल्ली का प्रसिद्ध पिकनिक स्थान था। रिववार के दिन यहाँ खूब भीड़ रहती थी। अब यह भी एक छोटा-सा शरणार्थी नगर बन गया है। यहाँ मकबरे में और आसपास की इमारतों में अनेक कमरे हैं। पास ही यमुना की तरफ एक नीली गुम्बदवाला मकबरा है जो हुमायूँ के हज्जाम का है। तीन वर्ष पहले जब दर्शक-लोग इसे देखते थे तो इस पर हँसा करते थे कि मुगल बादशाह भी बड़े सनकी थे जो नाई की सिरचम्पी से खुश होकर उसका मकबरा बादशाह के बगल में ही बना बैठे। परन्तु इस मकबरे के गुम्बद में जो चार परिवार सुख से रह रहे हैं वे बनानेवाले को सनकी नहीं दूरदर्शी सममते हैं। हुमायूँ के मकबरे में एक बच्चों का स्कूल है, एक छोटा-सा अस्पताल, कुछ दुकानें और एक राशन का डिपो। जहाँ प्रदर्शक भोले-भाले दर्शकों को चाव से मुगलों के अलिखित इतिहास की अनेक गाथाएँ बताया करते थे वहाँ आज दृटी खाटों पर बैठे बुढ़े शरणार्थी मूँज की रिस्सयाँ बाटते दिखाई देते हैं।

सफदरजंग का हुलिया भी कम नहीं बदला। इस स्मारक के खुले बाग और हवादार मकबरे दर्शकों को बाध्य करते हैं कि वे सत्रहवीं सदी के निर्माताओं को उनकी दूरदर्शिता के लिए बधाई दें बस्ती की आधी आबादी बच्चों की है। अमलतास के डंडों से ये

कच्चे सदा खेलते दिखाई देते हैं। महिलाओं को एक दो दस्तकारी सिखा दी गई है। यह कैम्प केवल बच्चों और स्त्रियों के लिए है।

सफदरजंग में ठहरे हुए लोगों को आजकल लाजपत नगर ले जाया जा रहा है, किन्तु अपनी मर्जी से कोई नहीं जा रहा है। बाध्य होकर ही यहाँ से लोग पैर उठाते हैं। आशा है कि एक-दो महीने में सफदरजंग खाली होकर फिर से ऐतिहासिक स्मारक बन जायगा।

जब शहर से दूर स्मारकों का यह हाल है तो फिर फिरोजशाह कोटला का तो कहना ही क्या, जो दिरयागंज के साथ लगा है! यहाँ खंडहरों और मैदानों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। दो वर्ष हुए यहाँ सैंकड़ों तम्बू लगा दिये गए थे जिनमें शरणार्थी जैंसे-तैसे निर्वाह करते थे। फिर भी बहुत लोग खंडहर-रूपी घुड़सालों में जा घुसे थे। इन तमाच्छादित घुड़सालों में, जहाँ आक्रांता से लोहा लेने के लिए मुसलमान बादशाहों की फीजें इकट्टी होती होंगी, आज विश्राम की खोज में शांति-प्रिय शरणार्थी परिवारों की पंक्तियाँ विराजमान हैं। पिछले साल तम्बुओं की जगह कच्ची वारकें बना दी गई थीं।

फिरोजशाह कोटला में एक सज्जन मेरे मित्र बन गए हैं। शिज्ञा-दीज्ञा से वह अध्यापक हैं और १२ साल तक पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाने के सिवा उन्होंने और कुछ नहीं किया। परन्तु हिन्दु-स्तान में इन्हें दर्जी का काम पसन्द आया। आजकल अच्छी-खासी पतलूनें सीते हैं। उनका कहना है कि इन स्मारकों का भी एक मानवीय पहलू है। जहाँ मृत नरेशों और उनकी संतानों को स्थायी विश्राम का अधिकार है वहाँ क्या जीवित प्राणियों को अस्थायी विश्राम का अधिकार भी नहीं रहा ? ऐसी बुलाकीदासजी की दलील है।

## राजधानी के स्कूल

दिल्ली की एक कहावत है कि जिसने पढ़ाई पर सवा सेर नाज से ऋधिक खर्च किया वह बुद्धिमान नहीं। दिल्ली के निवासियों में प्रायः व्यापारी वर्ग के लोग ही थोड़ा-बहुत पढ़ते-लिखते थे। इनमें भी बहुतों की पढ़ाई मुंडी तक ही सीमित थी। यह मुनीमी भाषा १० दिन में आ जाती है। इसके लिए सवा सेर नाज की दिल्ला। थोड़ी नहीं।

खैर, यह तो पुरानी बात रही होगी। इधर बीसवीं सदी में कुछ सम्पन्न परिवार बच्चों को पढ़ाने लगे थे। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि १० वर्ष हुए दिल्ली के स्कूलों और कालेजों में तीन-चौथाई विद्यार्थी या तो बाहर के थे या नई दिल्ली में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चे थे। दिल्ली के पुराने निवासियों में ऐसे लोग अधिक न थे जो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते। बहुत से तो पढ़ाई से दूर ही रहना पसन्द करते थे और कुछ रईसी की परम्परा के अनुसार घर पर मौलवी या पंडित को बुलाकर बच्चों की शिचा की समस्या हल कर लेते थे।

कुछ भी हो दिल्ली के स्कूल कभी अच्छे नहीं माने गये। शिचा, खेल-कूद या व्यवस्था—िकसी भी दृष्टि से यहाँ के स्कूल अच्छे नहीं कहे जा सकते थे। हाँ, ईसाई लोगों ने गिरजाघरों के साथ जो पाठशालाएँ खोल रखी थीं वे काफी अच्छी थीं। पर उनमें किसी भी श्रेणी के लिए पांच रुपये से कम फीस नहीं थी। इसलिए इन पाठशालाओं में, जिन्हें अंग्रेजी स्कूल कहा जाता था, इने-गिने अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ सकते थे।

प्रारम्भिक और प्राइमरी स्कूलों का हाल तो बहुत छुरा था। दो-चार को छोड़कर सभी प्राइमरी स्कूल एक ही कमरे में समा जाते थे। इनमें बहुत-से तो गन्दी और तंग गलियों में स्थित थे। १६४० में मैंने पुल बंगरा के पास एक बच्चों का स्कूल किसी रईस के अस्तवल में देखा है.। छुट्टी की घंटी बजते ही जहां टाट पर बृच्चे बैठते थे वहाँ रईस की फिटन लाकर खड़ी कर दी जाती थी। यह क्रम सालों चलता रहा।

इन स्कूलों में प्रवेश का कोई प्रश्न ही नथा; जब चाहे कोई दाखिल हो सकता था। इनके दरवाजे वारहों महीने खुले थे। फिर भी साल भर में जितने नए लड़के आते थे लगभग उतने ही पढ़ाई बीच में छोड़ चले जाते थे।

युद्ध के दिनों में स्कूलों की स्थित में कुछ सुधार हुआ। होता भी कैसे नहीं ? बड़े लाट के दफ्तर को ही लीजिए। कहाँ तो युद्ध से पहले उसमें कुल मिलाकर छः हजार से कम आदमी काम करते थे और कहाँ १६४४ में सरकारी कर्मचारियों की संख्या ४० हजार से ऊपर हो गई। सभी वेतनभोगी लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। उन्हें शिच्चा का शौक था और उनमें सामर्थ्य भी थी। इसलिए लड़ाई के दिनों में स्कूलों का स्नापन ख़तम हो गया। प्रायः सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई और नई दिल्ली तथा काश्मीरी गेट में तो स्कूलों की सिथित में काफी सुधार भी हुआ। अब किसी-किसी स्कूल में भीड़ तक दिखाई देने लगी।

शरणार्थियों की बाढ़ आने पर दिल्ली के स्कूलों पर क्या गुजरी होगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। यह कहना अत्युक्ति नहीं कि यदि दिल्ली के सारे स्कूल पञ्जाब और सिन्ध से आये हुए शरणार्थियों के लिए ही सुरचित कर दिए जाते, तो उनसे इन लोगों का भी पूरी तरह काम न चल पाता। ऐसी दशा में दिल्ली के स्कूलों की दयनीय अवस्था का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जो पाठशालाएँ आठ लाख जन-संख्या के लिए ही काफी थीं, उनसे भला १६ लाख आदमियों का कैसे काम चल सकता है? और यह मामला खाली गणित का ही नहीं। पहले के दिल्ली निवासियों में और नवागन्तुकों में बहुत अन्तर है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, दिल्ली में बहुत बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का था जो बचों को स्कूलों में भेजता ही नहीं था, किन्तु पाकिस्तान से भागकर आये हुए जिन भाइयों को हम शरणार्थी कह कर पुकारते हैं उनमें यहुत ही थोड़े लोग ऐसे हैं जो बचों को पढ़ाना नहीं चाहते। इसलिए स्कूल जानेवाले बचों का अनुपात शरणार्थी वर्ग में दिल्ली के निवासियों की अपेचा कहीं अधिक है।

इन सब बातों के कारण गत दो वर्षों से दिल्ली के स्कूलों का

वहीं हाल हुआ जो बाद के समय निद्यों का होता है। दो महीने की अस्तव्यस्तता के बाद जब नवम्बर १६४७ में लोगों को बच्चों की पढ़ाई का ध्यान आया, तो उन्होंने नगर के सभी स्क्रलों में शरणार्थियों को टिके हुए पाया। ज्यों त्य्नों करके जनवरी १६४८ तक शरणार्थियों को इधर-उधर भेज सरकार ने स्कूलों की इमारतें खाली करवाई । स्कूल फिर से खुल तो गए, पर पढ़ाई के लच्चए तब भी नदारद थे। जिस स्कूल में २०० लड़के पढ़ते थे वहाँ ४०० जा पहुँचे श्रीर जिस कमरे में ३० विद्यार्थियों की जगह थी उसमें ४० से अधिक आ घुसे। ऐसे रेलमपेल में पढाई का क्या काम ? फिर भी जो कुछ हो सकता था किया गया। हरेक स्कल में अधिक-से-अधिक विद्यार्थी दाखिल किये गए। जब इससे भी काम न चला तो स्कूलों में दो पालियों में पढ़ाई होने लगी-पहली पाली सुबह त्राठ से एक बजे तक त्रीर दूसरी दो से सात तक। सभी स्कूलों को चार चाँद लग गए। छुट्टी के बाद जहाँ मिक्खयाँ भिनभिनाया करती थीं वहां चंचल लड़के-लड़िकयों की चहल-पहल रहने लगी। रात के समय स्कूलों में बेरीनकी हो जाती हो, ऐसी बात भी नहीं। पढ़ाई का क्रम समाप्त होते ही दुर्जनों शरणार्थी अपना-अपना चादर-तिकया बगल में दबा स्कूलों के बरामदों में या बाहर हरी घास पर लोट लगाने के लिए आ पहुँचते हैं।

साल भर तक यह सब कुछ चलता रहा। अभी भी प्राइमरी स्कूलों में स्थान का अभाव बहुत खटकता था। साहसी जीव तो शरणार्थी हैं ही, उन्होंने हर बस्ती में अपने स्कूल खोल दिये। उन्हें अपने रहने तक के लिए मकान नहीं मिल रहे थे, ऐसी दशा में स्कूलों के लिए इमारतों का प्रश्न ही कहाँ उठता था। खुले मैदानों में, घने पेड़ की छाया में, टीन या घास-फूस के छप्परों के नीचे, जहाँ भी जगह मिली वहीं बीस-पचीस बचों को इकट्टा कर पढ़ाई का काम शुरू कर दिया गया। अवोध बालक और बालिकाएँ प्रकृति से प्रत्यच्च सम्पर्क के कारण प्रस्फुटित फूलों की तरह हँ सती-खेलती दिखाई देती थीं। फिर भी उनके चारों तरफ का बाता-वरण उन्हें वास्तविक स्थिति का भान कराता ही रहता था। हवा का हर मोंका और मौसम की हर करवट बचों के लिए स्थान बदलने का आदेश लाती थी। सूरज के उपर चढ़ने के साथ बच्चे पेड़ों की खिसकती हुई छाया से लाभ उठाने के लिए थोड़ी-थोड़ी देर के बाद स्थान बदलते रहते थे। इन शोकातुर और उजड़े हुए व्यक्तियों की सरस्वती

के प्रति आस्था देखकर अनेक राही प्रेरित होते थे। स्वतन्त्र भारत के इन अध्ययनशील बचों को निहारने के लिए मुफ्ते और कैलाश को दिसयों बार साइकिल से उतर कर निर्निमेष खड़े रहने की प्रेरणा हुई है।

करोल बाग में जहाँ दो लाख से ऊपर शराणार्थी रहते हैं बीस से भी अधिक प्राइवेट स्कूल और कालेज हैं। इसी तरह पहाइगंज, सब्जी-मंडी, लोदी रोड और दूसरी शरणार्थी बस्तियों में दर्जनों बच्चों और वयस्कों के स्कूल खुल गए हैं। इनमें सभी तरह के स्कूल शामिल हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका कोई निश्चित स्थान ही नहीं, जो गर्मियों में पेड़ों के नीचे और सिद्यों में खुले मैदान में लगते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो चार या अधिक कमरों के सुन्दर फ्लैट में हैं। प्राइमरी स्कूलों में कई एक अँग्रेजी ढंग के हैं जिनमें मांटेसरी और किंडर-गार्टन की पद्धतियों के अनुसार पढ़ाई होती हैं। बुनियादी शिक्षा के आधार पर भी कुछ स्कूल चल रहे हैं।

इन सभी स्कूलों में पढ़ाई का काम प्रायः शरणार्थी महिलाएँ करती हैं। ये शिचा केन्द्र अध्यवसाय और सहकारिता के जीते-जागते नमूने और निजी परिश्रम के फल हैं। इनमें से कोई भी सरकारी सहायता पर आश्रित नहीं। जहाँ इन पाठशालाओं से हजारों बचों की पढ़ाई का काम चल रहा है वहाँ इनके कारण दो-चार सौ शरणार्थी अध्यापकों और अध्यापिकाओं को काम भी मिल गया है।

वयस्कों की शिचा की समस्या कुछ नये स्कूल खोल कर और मौजूदा स्कूलों में दो पालियों की प्रथा चला कर हल करने की चेष्टा की गई है। किसी प्रकार काम चल रहा है, परन्तु यह निर्विवाद है कि छोटे-बड़ों की शिचा सरकार और दिल्ली नगर-पालिका के लिए अभी भी एक जटिल समस्या बनी हुई है। गगनचुम्बी महंगाई और यातायात का उचित प्रबन्ध न होने के कारणदस में से सात स्कूल छोड़नेवाले वयस्क स्थानीय विश्वविद्यालय को अपनी पहुँच से बाहर पाते हैं। जिनमें विश्वविद्यालय-प्रवेश का सामर्थ्य है वे भी सब स्थानीय कालेजों में प्रवेश नहीं पा सकते। इसीलिए दिल्ली में एक कालेज पूर्जी पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से चल रहा है। पिछले साल इस कालेज में ३,००० विद्यार्थी पढ़ते थे। यह कालेज एक स्थानीय स्कूल की इमारत में शाम के समय लगता है, क्योंकि दिन के समय वहाँ स्कूल के लड़के पढ़ते हैं। इसका नाम भी किसी ने ठीक ही रखा है। इसे कैम्प (शिविर) कालेज कहते हैं।

### राजधानी के फेफड़े

राजधानी में पार्की की कमी नहीं। जब से (१६३३ से) जामा मिस्जिद के सामने का मैदान ऋौर लाल किले के साथवाली परेड-भूमि में हरी घास उगाई गई, तब से तो मानो दिल्ली को मुंह-मांगी मुगद मिल गई। हरी दूब से ऋाच्छादित ये विशाल मैदान ठीक ही दिल्ली के फेकड़े कहे जाते हैं। उधर स्वर्गीय चौधरी छोदूराम की कृपा से जब से दूकानदारों और उनके गुमाश्तों को ऋनिवार्य रूप से सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलने लगी, इन फेफड़ों की उपादेयता और भी बढ़ गई।

परेड-भूमि और जामा मिस्जद को छोड़कर दिल्ली में और भी अनेक शाही बाग हैं, जैसे कुरिसया बाग, रोशनारा बाग, फिरोजशाह कोटला आदि। ये सभी बाग एक-दूसरे से बढ़कर हैं। युद्ध से पहले ये सब सही अर्थों में दिल्लो के एकानत बिन्दु थे। इनमें थोड़ो-बहुत रोनक प्रातःकाल होती थी जब रईस लोग फिटन में और स्वस्थ व्यक्ति पैदल सैर करते-करते इधर आ निकलते थे। सूर्गास्त का पर्व भी इन बागों में स्थित क्लबों में मनाया जाता था। किन्तु यह सारा व्यापार शान्तिमय होता था। दिन के समय कोई प्राणी भूला-भटका उधर जा निकलता तो उसे या तो माली आवारा समम कर बाहर निकाल देता था या वह स्वयं ही सूर्नेपन से ऊब कर वहाँ से खिसकने की करता था। वास्तव में दिन के समय इन विशाल बागों और पार्कों का एकाकीपन सूर्नेपन से भी बढ़ कर भयानक था।

त्राज की (१६४० की) तो बात ही छोड़िये, युद्ध के दिनों में ही इन पार्कों का भाग्योदय आरम्भ हो गया था। सबेरे-शाम इनमें रौनक होने लगी थी और दिन के समय भी बेंच बिरे रहते थे। प्रातः काल लोग मंडलियों में सेर करने आने लगे थे और शाम के समय युगल जोड़ियां हरी दूब पर विचरने या घर-गृहस्थी के मंभट से मुक्त

हो शांतिपूर्ण एकान्त में बैठ कर बात करने के लिए इधर त्राने लगी थीं। क्लबों की रौनक को भी चार चांद लग गये थे। पहले इन बागों के क्लब श्रदृष्ट-से थे श्रौर कालर बटन की तरह एक कोने में छिपे थे। १६४२-४३ में क्लबों का सूनापन जाता रहा। सदस्यों की संख्या बढ़ गई। बहुत-से जीवट के लोग नियमपूर्वक क्लबों में जाने लगे। श्रासपास सेर करनेवालों को दूर से ही क्लबों के श्रस्तित्व का प्रमाण मिलने लगा।

१६४६-५० का तो कहना ही क्या ! युद्धजन्य परिस्थितियों ने यिद बागों और पार्कों के सूनेपन पर प्रहार किया तो विभाजनोत्तर परिस्थितियों ने वहां के एकान्त को एकदम समाप्त कर दिया । जैसे मूमलाधार वर्षा में आदमी जो हाथ लगे उसी को सिर पर रखकर पानी से बचने का प्रयत्न करता है, ठीक वैसे ही शरणार्थियों की बाढ़ के दिल्ली में आने के बाद सभी खुले और हवादार स्थानों का एक ही उपयोग दिखाई देता था, वह यह कि अधिक-से-अधिक शरणार्थियों को वहाँ टिकाया जाय । छुछ दिनों के बाद अधिकांश पार्कों की काया पलट गई । वे सब ऐसे दिखाई देने लगे जैसे कभी-कभी गाँव की चरागाहें दिखाई देती हैं जब उनमें खानाबरोश लोग अपने डेरे डाल देते हैं ।

बागों श्रीर पार्कों में कई महीने तो तम्बुश्रों तथा छोजदारियों का जमघट रहा। १६४५ के श्रारम्भ में पार्कों में छटनी शुरू हो गई। इसके लिए मौसम की करता इतनी हो जिम्मेदार थी जितनो बेघर लोगों द्वारा नये-पुराने मकानों की उपलब्धि। जो लोग पार्कों में रह भी गये उनके सिर पर श्रव तम्बुश्रों की जगह घरोंदे या खपरैलें थीं। उन भागों को छोड़कर जो निवासस्थान में परिवर्तित हो गये थे, पार्कों के शेष भाग में फिर से रौनक होने लगी। ६ महीने के श्रालस्य के बाद घुमककड़ों ने फिर सेर शुरू कर दी। सुबह-शाम बागों में पहले से भी श्रिषक भीड़ होने लगी। क्लबें तो सावन में बरसाती नालों की तरह लवालब भर गईं। मैं इानों की हरी घास पर सूर्यास्त के बाद सैकड़ों नर-नारी बाल-बच्चों समेत सुस्ताते दिखाई देने लगे। इन लोगों में ऐसे बहुत कम थे जो मनोरंजन या वायुसेवन के लिए घर से निकलते हों। श्रिधक साफ श्रीर श्राकर्षक पाते थे। इन लोगों में से बहुत-से बातें करते करते पार्कों में ही सो जाते थे।

यह स्थिति १६४८ के साथ समाप्त हुई। १६४६ के आरम्भ से ही सुधार के लज्ञण दिखाई देने लगे। पार्कों की देख-रेख में भी सुधार हुआ, फिर से लोगों को फूलों के दर्शन होने लगे, यद्यपि अब भी ऐसे साहसी लोगों की कमी नहीं थी जो पार्क को जंगल समम तामलोट हाथ में ले मुँह-अंधेरे ही उधर जा निकलते थे। नगरपालिका ने इस कठिनाई का भी सुन्दर हल खोज डाला। प्रत्येक पार्क में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलगस्वच्छ टट्टियों की व्यवस्था कर दी गई।

गत वर्ष मेरे एक मित्र बम्बई से आये हुए थे। आठ दिन मेरे पास ठहरे। एक दिन जोशीजी प्रातःकाल मेरे साथ घूमने चले गए। सैर से वापस आते हुए कुछ देर के लिए हम अजमलखां पार्क में बैठ गये। जोशीजी को यह पार्क पसन्द आया। बोले—"दिल्ली इतना बुरा शहर तो नहीं जितना लोग कहते हैं। करोल बाग में यदि भीड़ है तो कमेटी ने उसके मध्य में एक विशाल पार्क की व्यवस्था भी कर रखी है। इस सुन्दर फेफड़े को पाकर करोल बाग के लोगों को निश्चय ही अपने आपको धन्य समभना चाहिए।"

मेंने जोशीजी की हां-में-हां मिलाना ही उचित सममा। कुछ देर बाद अभ्यागत महोदय की दृष्टि पार्क के दरवाजों पर बने छोटे-छाटे भवनों पर गई। वे बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि जान पड़ता हैं कमेटी ने छोटे-छोटे क्लबों की भी व्यवस्था कर रखी है। मैंने कहा— "जी हाँ, इतनी सुमबूम तो कमेटी में हैं ही, परन्तु यह एकान्त क्लब हैं जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति जा सकता है और वह भी यदि उसके पास डिब्बे या गड़वे में पानी हो।" जोशीजी खिलखिलाकर हँस पड़े और बोले—"यह खूब रही, टट्टियाँ बनानी थीं तो उनके लिए पार्क ही मिला था!" मैंने कहा—"महाशय, इसमें कमेटी का कोई दोष नहीं। कुछ महीने हुए यह सारा पार्क ही एक विशाल शौचानार बन गया था। कमेटी ने एक महान् शारीरिक आवश्यकता को महसूस करके और पार्क के कोनों में शौचागार बना कर निस्सन्देह असाधारण सुफ का परिचय दिया है।"

परन्तु त्राज स्थिति इतनी बुरी नहीं। लोगों में स्थव नागरिकता की भावना का संचार होता साफ दिखाई दे रहा है। पार्कों के चारों स्रोर जो खाइयाँ बनी हैं हनमें शायद बच्चे या नासमफ लोग "बैठे" मिलें, वरना पार्क स्थव इस गन्दगी से मुक्त हैं। पुरानी दिव्ली के.पार्क अब व्यायामशाला का रूप धारण कर चुके हैं। प्रातःकाल इन पार्कों में कसरत करनेवालों का जमघट होता है। हाँ, शाम के समय गपं लड़ाई जाती है। रामायण और महाभारत की कथा भी नियम से होती है।

में पार्क एरिया में रहता हूँ। मेरे फ्लैट के सामने अजमलखां पार्क है। इस विशाल पार्क और मेरे घर के बीच केवल एक सड़क है। आजकल हम लोग ऊपर छत पर सोते हैं। जब ४ बजे के करीब मेरी आँख खुलती हैं तो सामने पार्क में मुफ्ते जो कुछ दिखाई देता है वह इस प्रकार है:—

पार्क के ठीक बीच में १४-२० बूढ़े लोग दरियों या चटाइयों पर लेटे हुए आसन कर रहे हैं। दाई ओर संय की शाखा लगी हुई है और उनका ध्वज फहरा रहा है। जरा और दूर कोने में १४ वर्ष तक की उम्र के लड़के दौड़ भाग रहे हैं या कबड़ी खेल रहे हैं। बाई ओर चार-पाँच व्यक्ति सिर के बल खड़े हैं, अर्थात् शीशासन कर रहे हैं। पास ही दस कदम पर दो-तीन जवान कपड़ा बिछाकर लंगोट पहने लेटे हैं और सारे शरीर की मालिश करा रहे हैं। मालिश करनेवाला कभी उनकी छाती पर खड़ा होकर पांवों से फेकड़ों में तेल खपाता है और कभी घुटनों से अपने "रोगियों" की पीठ ठोंकता है। शरीर के सभी अंगों को वह इतने जोर से थपकता हैं कि आसपास के सभी लोग थपकी के शब्द को सुन सकते हैं। सामने पार्क के दूसरे सिरे पर वौलीबौल का नेट लगा है और बच्चे-बूढ़े सभी खेलने में व्यस्त हैं। आठ-दस आदमी विभिन्न गतियों से पार्क की परिक्रमा कर रहे हैं।

यह तो था प्रातःकाल का दृश्य । अब सुनिये सांयकाल की बात । प्रायः सूर्यास्त होने के कुछ पहले अजमलखां पार्क में फिर से भीड़ हो जाती हैं। सबसे अधिक शोर और भीड़ तो पार्क के उस भाग में होती हैं जो बच्चों का पार्क कहलाता है। पार्क के केन्द्र में थोड़ी-थोड़ी दूर पर तीन जगह ४० से ७० तक की संख्या में स्त्री-पुरुष जुटे हैं। श्रोतागण हरी घास पर बैठे हैं और उपदेशक सीमेंट के बैंच पर या लकड़ी की चौकी पर बैठे धर्मों प्देश दे रहे हैं। कथा चाहे रामायण की हो अथवा महाभारत की, उपदेशक महाशय घुमा-फिराकर पाकिस्तान की उत्पत्ति और देश के विभाजन का उल्लेख कम-से-कम एक बार अवश्य करते हैं। तीनों में से एक उपदेशक पीतवस्त्रधारी सिख

सन्त हैं जो यथावसर गुरुओं की वाणी का सस्वर उच्चारण करते हैं। हरद्वार में हर की पौड़ी का-सा दृश्य करील वाग के इस पार्क में देखने को मिलता है।

सात-त्राठ बजे तक सारा पार्क भर जाता है। अनेक परिवार यहाँ बैठ कर ही भोजन करते हैं। आइसकीम, त्रालु-छोले और दही-बड़े की खूब विको होती है। इस सारी सायंकालीन गतिविधि में महिलाओं का अनुपात पुरुषों से कम नहीं होता।

लगभग यही कार्यक्रम दरियागंज के एडवर्ड पार्क में, रोशनारा बाग में और दूसरे छोटे-वड़े पार्कों में रहता है।

युद्ध से पहले जो स्थिति थी उससे सहज ही आज की स्थित की तुलना की जा सकती है। पहले जहाँ कुछ लोग हाथ में तीतरों का पिंजरा लटकाये या दुम्ये की रस्सी थामे घूमते दिखाई देते थे आज-कल वहाँ युवक और दृद्ध विधिपृर्वक व्यायाम करते या नाक से फूल लगाये टहलते दिखाई देते हैं। पहले वायुसेयन तथा घूमना-फिरना अधिकतर पुरुषों के लिए ही उपयोगी माना जाता था, अब बच्चे और महिलाएँ इस काम में पुरुषों से पीछे नहीं। वास्तव में दिल्ली के ये पाक पहले आँख की तुष्टि के साधन से बढ़कर और कुछ नहीं थे। आज ये राजधानी की गुंजान आबादी के लिए फेफड़ों से कम महत्वपूर्ण नहीं।

### न वह खानं-पान, न रीति-रिवाज

कटरा नील के निवासी मेरे पुराने मित्र कैलाश चन्द्रजी का सदा यह आप्रह था कि जब कभी मेरा दिल्ली आना हो मैं उन्हीं के यहाँ ठहरूँ। मुभे भला क्या आपत्ति हो सकती थी? एक तो कैलाशजी का घर इतना बड़ा और सुन्दर था कि उसे सभी हवेली कहा करते थे और दूसरे कटरा नील रेलवे स्टेशन से चार कदम पर है। इसलिए मैंने सदा उनके आप्रह का सधन्यवाद स्वागत किया।

१६३४ में एक बार दिल्ली आना हुआ। मई का महीना था, गजब की लू चल रही थी। आठ बजे के करोब में कैलाशजी के घर पहुँचा। नहाने और खाने से निवृत्त हो दस बजे ही मुक्ते वाहर जाना पड़ा। फिर में एक बजे के करीब घर लौटा। कैलाशजी अपनी बैठक में सफेद चांदनी पर बैठे मेरी राह देख रहे थे। १४-२० मिनट पंखे के नीचे बैठने के बाद जब कुछ जान-में-जान आई तो मैंने पीने को पानी मांगा। कैलाशजी ने खिड़की की तरह मुँह करके ऊँची आवाज लगाई—"लड़के, दो ठंडे गिलास पीने को लेते आओ।" कुछ देर के बाद एक लड़का दो गिलास बादाम की ठंडाई के ले आया। उसे पीते ही मेरी सब गर्मी शांत हो गई। थोड़ी देर के बाद कैलाशजी ने अपने पीने के लिए भी कुछ मंगाया। और फिर वही बादाम की ठंडाई आई।

मैंने चिकत हो अपने मित्र से कहा—"क्या आपके यहां दिन-भर बादाम ही रगड़े जाते हैं ? जब देखो तब पांच मिनट के नोटिस में ठंडाई का गिलास चला आता है।"

कैलाशजी हँसकर बोले—"घर में बादाम रगड़ने की क्या जरूरत है ? मुहल्ले में जितने तंबोली और शर्बतवाले हैं, सभी के यहाँ शाम के पांच बजे तक ठंडाई मिल सकती है।"

१६३४-३६ तक भी दिल्ली में गर्मी के मौसम में बादाम की ठंडाई ही सबसे अधिक लोकिष्रय पेय था। जहां आजकल पनवाड़ियों और शर्बतवालों की दूकान पर सोडावाटर की लाल और हरी बोतलें ही दिखाई देती है, वहां पहले दिन में हर समय बादाम भीगे रहते थे। श्राहक के आते ही वे लोग तुरन्त बादाम रगड़ कर ठंडाई तैयार कर देते थे। कई दूकानों पर खस, फालसा, बादाम, नीलोफर आदि का शर्बत भी मिलता था, किन्तु जहां तक मुभे याद है, सोडावाटर का बहुत ही कम प्रचार था।

कैलाशजी भी आजकल आये-गये को सोडावाटर ही पिलाने लगे हैं। पिछले दिनों जब मेरे आगे उन्होंने अगवानी रंग का गिलास पेश किया तो मैंने पीने से इन्कार कर दिया और वादाम की ठंडाई की मांग की। कैलाशजी ने कहा—''मगर देखो मित्र, कुछ देर रूकना पड़ेगा। वे दिन दूर हुए जब तंबोली बादाम रगड़ा करते थे। अब तो घर में बादाम तोड़कर भिगोने पड़ेंगे और जब छीलने लायक हो जायंगे, तभी ठंडाई बन सकेगी।''

मैंने दु:ख-भरे स्वर में पूछा—"ऐसा क्यों ? क्या बादाम भी घी की तरह देश से काफूर हो गये हैं ?" उत्तर मिला—"आप भी अजीब बात करते हैं, आजकल बादाम कीन पीता है ? आजकल तो गैस-भरी सोडावाटर की बोतल का ही रिवाज है । इस छोटे से मुहल्ले में ही सोडावाटर की चार मशीनें हैं। कट से बोतल खोली और गिलास में उंडेलकर प्राहक के हवाले की। बादाम रगड़ने का मंकट आजकल कौन करता है ? एक-दो पुरानपन्थी आजकल भी ठंडाई तैयार करते हैं, पर उनके पास मुश्किल से ही कोई प्राहक फंसता है, क्योंकि बादाम की जगह वे भलेमानस खुमानी और आड़ू के बीज रगड़ने लगे हैं।"

बहस करना व्यर्थ समक में अर्गवानी रंग का वह सोडावाटर चुपवाप पी गया। परन्तु में घंटों सोचतारहा कि इन दस-बारह सालों में ही दिल्ली कितनी बदल गई। ठडाई और जलजीरे का ही चलन नहीं उठ गया, खान-पान और आवभगत के तरीकों में आकाश-पाताल का अन्तर आ गया है। पहले सुबह होते ही सब लोग गर्म कचौरी या बेड़मी और हलवे का नाश्ता करते थे। एक तरह से अच्छा ही हुआ जो यह चलन अब नहीं रहा। अगर आजकल कोई नियम से वाजार का हलवा और वेड़मी या कचौरी खाये तो बेचारा दिन भर तमक के गरारे करता फिरेगा । आजकल सभी खाते-पीते आदमी मुँह-हाथ धोते ही टोस्ट के साथ चाय पीना पसन्द करते हैं। मध्यम श्रेणी के लोगों को छोड़िये, गरीबों तक के घरों मैं डबल रोटी और चाय पहुँच गई है। मुक्ते अच्छी तरह याद है लड़ाई से पहले कटरा नील में सबसे पहले हलवाइयों की दूकानें खुल जाया करती थीं, क्योंकि उन्हें मुहल्ले भर के लिए नाश्ता तैयार करना होता था। अब वह स्थान छोटे-छोटे होटलों और चाय-घरों ने ले लिया है। नवागंतुक शरणार्थी भाइयों में अब तक काफी ऐसे हैं जो सबेरे के समय दही की लस्सो पीने का आपह करते हैं। मुक्ते पूरा विश्वास है कि धीरे-धीरे इन लोगों को भी दही का पीछा छोड़ चाय के प्याले पर ही संतोष करना पड़ेगा।

दिल्ली के परांठे तो सचमुच ऐसे गये जैसे गधे के सिर से सींग। एक समय था जब लोग परांठेवाली गली में तैयार हुए परांठे चाव से खाते ही नहीं थे बल्कि दो-चार रूमाल में बांधकर घर भी ले जाते थे। अब परांठे का चलन नहीं के बराबर है, इतना कम कि देर-सबेर नगरपालिका को इस गली का नाम बदलना पड़ेगा।

दिल्ली का एक और तोहफा यहां की चाट हुआ करती थी।

मुक्ते अने क दिन ऐसे याद हैं जब भोजन के स्थान पर मैंने चाट से पेट

भरा। जेब में पैसे हों, तन्दुरुस्ती ठीक हो और चांदनी चौक में चाट खाने
बैठ जाओ, तो फिर उठने का क्या काम ? ऐसी यहां की कहावत थी।

आजकल शिष्टाचार का स्तर कुछ ऊँचा हो गया है। चाटवाले की
दूकान पर बैठना लोग अच्छा नहीं समभते। शरीफ आदमी वही है,
जो साफ-सुथरे जलपान-गृह में बैठकर नाश्ता करे। जो साहसी जीव
हैं और अब भी दूकान के या रेड़ी के सामने खड़े होकर खाने का दम
रखते हैं, उन्हें भी चाट से विशेष प्रेम नहीं। वे आल्-छोले और छोले
कुलचे अधिक चाव से खाते हैं। शरणार्थी जवानों ने अपना रिवाज
यहां भी नहीं छोड़ा। उनके लिए जगह-जगह शामी और सीख
कबाव मौजूद हैं।

यह तो रही खान-पान की बात, सामाजिक रीति-रिवाज में जो अदला-बदली हुई है, वह भी कम आश्चर्यजनक नहीं। गत वर्ष मुभे एक मित्र के यहां हुन्हें बधाई देने के लिए जाना पड़ा। उनके यहां

पुत्र का जन्म हुआ था। वहां और भी कई लोग विराजमान थे। किसी ने बिस्कटों का डिट्या मेंट किया, किसी ने चांदी का मुंभना, परन्त बहतों ने दो रुपये से दस रुपये तक नकद भेंट किये। सेरे वहां पहुँचने के कुछ देर बाद ही एक खानदानी दिल्लीवाले आप पहुँचे। सफोद रूमाल से ढकी हुई तरतरी उन्होंने पेश की। नवजात पुत्र के पिता ने कतहलवश तश्तरी पर से रूमाल उठाया । तश्तरी में कुछ पान, आठ -दस साबुत सुपारियां श्रीर थोड़े से बादाम थे। सुके यह देखकर बहुत खशी हुई, क्योंकि मैं दिल्ली के रिवाजों से परिचित था। परन्तु और सब लोगों के माथे पर बल पड़ गये। एक साहब ने तो हंसी में कह ही डाला-''वाह साहब, खूब तोहफा लाये हैं। आपने नाहक तकलीफ की। इन बादामों और सुपारियों को कौन तोड़ता फिरेगा।" सुके यह बरा लगा। मैंने सब लोगों को दिल्ली के रस्म-रिवाज समकाने की चेष्टा की श्रीर बताया कि गरीब से लेकर राजा तक के यहां पुत्र-जन्म के समय दिल्ली में पान-सुपारी ही भेंट करने कारिवाज रहा है। मेरे स्पष्टीकरण का उन लोगों पर जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में मुक्ते कोई भ्रम नहीं। वे लोग दो या पांच रुपये के नोट के ही कायल थे।

व्याह-शादियों में, नामकरण आदि उत्सवों के अवसर पर आजकल दिल्ली में जो कुछ होता है उसमें और दिल्ली के पुराने रिवाजों में बहुत कम मेल हैं। पहले हाथ की बनी चीजें, कामदार कपड़े, सुन्दर चांदी के या मुरादाबादी बर्तन, देशी श्रृंगारदान, इत्रदान आदि-आदि चीजें मेंट करने का रिवाज था। आजकल मुद्रा पर ही जोर हैं। अपने-अपने वित्तानुसार सब लोग नक़द रुपया देकर ही पीछा छुड़ा लेते हैं। लेनेवाले को भी इसी में सुविधा है।

आजकल दिल्ली में कौन से रिवाज प्रचालित हैं और कैसा खान-पान है—इसके सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं। आजकल तो दिल्ली भानमती के कुनबे से कम नहीं। देश के किसी भी कोने में जो रिवाज है वही दिल्ली में भी मिलेगा। अब दिल्ली एक महान नगर है। यह महानता इसने अपनी विशेषताओं को खोकर पाई है।

#### यातायात के साधन

यों तो मेरा दिल्ली आना-जाना तीस वर्ष से रहा है, पर पहली बार यहाँ आठ दिन तक ठहरने का अवसर मुभे १६३१ में मिला। एक मित्र के छोटे भाई की शादी थी। सौ आदिमियों की बारात गाँव से चली। इसी में में भी शामिल था। उन दिनों कालिज में पढ़ता था। दुर्गा-पूजा की छुट्टियों में घर आया हुआ था। दिन अच्छे थे। आजकल के विपरीत उस समय निमंत्रण स्वीकार करना ही शिष्टाचार माना जाता था। और फिर लड़के वाले को खुली छूट होती थी, चाहे जितने बाराती बटोर लाये।

गाँव से अम्बाला छावनी तक हम बैलगाड़ियों में आये और वहाँ से दिल्ली के लिए रेलगाड़ी में सवार हुए। अगले दिन सबेर दिल्ली स्टेशन पर आ उतरे। लड़की वालों ने स्वागत किया और हम ताँगों तथा इक्कों में बैठ बाजे वालों के पीछे-पीछे जनवासे की ओर चल दिये। लड़की वाले तो सभी को ताँगों में बिठाना चाहते थे, पर तीस तांगे कहाँ से इकट्ठ करते। कुछ इक्के भी लेने पड़े। मैं तो इलाहाबाद में रहने के कारण इक्कों से खूब परिचित था, परन्तु गाँव के बहुत-से लोगों ने यह विचित्र यान जीवन में पहली बार ही देखा था। इक्कों के दर्शन कर बड़े हँसे। सब कहने लगे—"ये शहर वाले भी खूब मनचले हैं। यह देखिए इन्होंने बहली में घोड़ा जोत रखा है।"

बारात दिल्ली में चार दिन ठहरी। दिन-भर पैदल चलने वाले देहातियों ने जमीन पर पाँव रखने की कसम खा ली। ये लोग जहाँ जाते इक्के या ट्राम बिना बात न करते। जो शौकीन-तिवयत थे वे तांगे या दो घोड़ों की बग्धी की खोज में रहते। इधर १०-१२ सालों से इक्कों श्रीर दो घोड़ों की बन्द बिग्धयों का रिवाज दिल्ली से बिल्कुल

उठ गया है। १६३८ से पहले इनका अच्छा चलन था। जब सामान अधिक होता था या महिलाएँ साथ होती थीं तो लोग बन्द बग्धी में बैठना पसन्द करते थे। ऊपर छत पर सामान लाद दिया जाता था और अन्दर सवारियाँ बैठ जाती थीं।

उन्हीं तीन दिनों में हम लोगों ने कई बाजारों में आती-जाती ऊँट गाड़ियाँ भी देखीं। कुतृह्लवश हमारे बहुत-से साथियों ने इनमें भी सवारी की। एक दिन तो इसी ऊँटगाड़ी के कारण अनर्थ होता-होता बच गया। हमारा नाई, रामस्वरूप पहले ही दिन नाश्ता कर चार साथियों को साथ ले ऊँटगाड़ी पर सवार होकर कुतुब देखने चला गया। भलामानस न तो इस गाड़ी की रफ्तार से परिचित था और न ही यह जानता था कि कुतुब कितनी दृर है। मुश्किल से सूरज छिपे तक लौट कर आया। विना नाई के ज्याह का सारा काम रका पड़ा था।

सबसे विचित्र सवारी जो हम लोगों ने दिल्ली में देखी वह थी डोली—एक छोटी-सी तम्बू की शकल की चीज जिसे चार आदमी कंधों पर उठाते थे। इसे देखकर भी कड़यों के मुँह में पानी आया परन्तु कहारों ने यह कहकर दुत्कार दिया कि पहले घर जाकर लहँगा पहनो या साड़ी बाँधो। तब हम लोग समक्ष गये कि यह यान अति-रिक्त रूप से महिलाओं के लिए सुरिच्चित है। चाँदनी चौक के दोनों तरफ गिलयों में और यमुना जी के रास्ते में हमने बहुत-से डोली वालों को देखा। जब ये लोग थक जाते थे तो अपना "बोक" सड़क के किनारे उतार कर बीड़ी पीने लगते थे।

सवारी के इन साधनों से बारातियों का तीन दिन तक अच्छा मनोरंजन रहा। बारात वापस चली गई, परन्तु में दिल्ली में ही रुक गया। बारात बिदा होते ही में जनवासे से अपने मित्र केलाश के घर चला गया। मेरे एक चचा बहादुरगढ़ में अध्यापक थे। मैंने उन्हें एक पत्र द्वारा दिल्ली बुलाया था और उनके साथ बहादुरगढ़ जाने का विचार था। पत्र पाते ही वे दिल्ली आ गये और शाम के समय मुक्ते कैलाश के घर पर आ मिले। उन्हें अगले दिन स्कूल में जाना था। इसलिए उनके आपह पर उसी रात को बहादुरगढ़ चलने का तय हुआ। दुर्माग्य से हम लोग स्टेशन देर से पहुँचे और गाड़ी छूट गई। परन्तु चचा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। बोले—''कोई परवाह नहीं। अब

हम ऊँटगाड़ी से चलेंगे। तुम्हारे पास बिस्तर तो होगा ही। हमारे गाँव की गाड़ियाँ दिल्ली से रात के दस बजे चलती हैं, सवेरे ६ बजे बहादुरगढ़ पहुँच जाती हैं।"

त्रानन्द से भर-पेट खाना खाकर हम लोग लाल किले के सामने जो मैदान है वहाँ आ गये। वहीं से गाड़ियाँ चलती थीं। हमने एक गाड़ी में विस्तर लगा लिया और दूसरी गाड़ियों से पहले ही हमारी गाड़ी ने यात्रा आरम्भ कर दी। रास्ते में खूब बातें हुईं। बातें करते-करते हम दोनों सो गये। बड़े मजे की नींद आई। सबेरा हुआ तो आँख खुली। मैंने चचा को उठाया। उन्होंने घड़ी जेब से निकाली तो देखा सवा पाँच बजे थे। अभी बहादुरगढ़ दूर है-यह कह कर उन्होंने फिर मुँह ढाँप लिया और सो गये। मैं बैठा रहा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि गाड़ी रुक गई। मैंने चचा को फिर जगाया श्रीर कहा कि बहादुरगढ़ श्रा गया। चचा एकदम उठते ही गाड़ी से नीचे फाँद गये। देखते क्या हैं कि हम लोग ठीक लाल किले के सामने सड़क के बीच खड़े हैं, जहाँ से पहली रात चले थे। अन्तर केवल इतना था कि पहले ऊँट का मुँह कश्मीरीगेट की तरफ था और श्रव दरियागंज की तरफ। चचा ने मुल्लाकर गाड़ीवान को उठाया। वह भी देखकर हैरान हो गया। डरता हुआ बोला—"मास्टर जी, मेरा कोई दोष नहीं। ये बालदी लोग (डंगर चराने वाले) कभी-कभी बद्-माशी करते हैं श्रीर ऊँट की रस्सी पकड़ कर ऊँटगाड़ी का रुख बदल देते हैं।"

ऐसी घटनाएँ, सुना है, पहले प्रायः हुआ करती थीं। परन्तु इनके कारण ऊँटगाड़ी की लोकप्रियता में कमी नहीं हुई। हाँ, एक अन्तर अवश्य पड़ा है। आजकल ऊँटगाड़ी में केवल अनाज और दूसरा माल ही ढोया जाता है। मुसाफिर रेल और लारियों द्वारा सफर करते हैं।

उन दिनों दिल्ली में आन्तरिक यातायात के साधन इक्के, तांगे, साइकिल और फर्शी टमटम ही थे। १६३८ के बाद इक्के एकदम गायव हो गये। यातायात का भार दूसरे साधनों पर पड़ गया। फिर भी १६४० में दिल्ली की स्थिति इतनी बुरी न थी। राजधानी उन दिनों कार्तिक मास में जलाशय की भाँति संयत थी, सीमित थी। फव्वारे से निजामुद्दीन ही शायद सबसे लम्बा सफर था। कश्मीरी दरवाजा श्रीर नई दिल्ली के बीच एक वस चलती थी, किन्तु इसके श्रास्तित्व का पता या तो इसमें काम करने वालों को था या फिर उन श्रामाों को जो कभी श्रामायास इसकी लपेट में श्रा जाते हों। तांगे ही हर जगह मिलते थे। रेलवे स्टेशन से कनाट प्लेस तक सालम ताँगा छः श्रामें हो जाता था। श्राठ श्राने घण्टा के हिसाब से श्राप तांगे में जहाँ मर्जी घूम सकते थे।

त्राजकल की उलभनों और पेचीदिगियों के सामने १६४० के जीवन में सतयुग की भलक दिखाई देती हैं। उन दिनों सभी निश्चिन्त जान पड़ते थे, आजकल सभी चिन्तातुर हैं, सभी उतावले हैं, सड़क पर डोलने का मानो किसी के पास समय ही नहीं है। आजकल दिल्ली -की पुण्य-भूमि पर हर समय १०० वसें विभिन्न दिशाओं में चक्कर काटती रहती हैं। हर एक बस का हर समय वही हाल होता है जो घाट से लौटते समय धोबी के बैल का। सभी खचाखच भरी होती हैं। न जाने हजारों आदमी, जिनमें स्त्रियों की संख्या भी कम नहीं होती,—दिन-भर इधर-से-उधर कहाँ आते-जाते हैं।

सड़कों का रूप ही बदल गया है। जब देखो साइकिल वालों के मुंड-के-मुंड चलते दिखाई देते हैं। एक साहव का अनुमान है कि आजकल दिल्ली में इतनी साइकिलों हैं जितने युद्ध से पहले इस नगर में प्राणी बसते थे। तभी तो नगरपालिका को साइकिलों पर टैक्स लगाना पड़ा। इससे इस बढ़ती हुई सेना की कुछ तो रोकथाम होगी। क्या चाँदनी चौक और क्या नई दिल्ली, बड़ी दुकानों की आजकल एक ही पहचान है—उनके आगे साइकिलस्टैंड होना चाहिए और साइकिलों का मुर्मुट। जो हाल पहले सिनेमाघरों का था वह अब जल-पानगृहों, किताबों की दुकानों और जूते बेचने वालों तक का है। सभी चलती दुकानों के सामने पाँच-सात साइकिलों धरी होती हैं।

कुछ भी हो राजधानी उन्नति के मार्ग पर श्रग्रसर है। इधर दो-तीन वर्षों से राजधानी में टैक्सियों का प्रचार बहुत हो गया है। पहले तो टैक्सी में विलायती फर्मों के एजेंट,दौरे पर श्राये हुए सरकारी श्रफ्सर या छोटी-मोटी रियासतों के रजवाड़े ही बैठते थे। या फिर श्रफ्ताल जाने के लिए मरणासन्न रोगी टैक्सी को श्रपनाते थे, पर श्रीर कोई नहीं। श्रव वह बात नहीं रही। टैक्सी प्रतिदिन लोकप्रिय होती जा रही है। इसीलिए श्रव वह नगर के हर भाग में गश्त लगाती है जबिक पहले रेलवे स्टेशन और कनाट प्लेस में ही दिखाई देती थी। १६४० में दिल्ली में केवल १०० के करीब टैक्सियाँ थीं — अब एक हज़ार से अपर हैं। उन दिनों इनके स्वीकृत अड्डे आठ थे, अब चालीस से अधिक हैं।

इक्कों के गायब होते ही न जाने रिक्शा का प्राहुर्भाव कैसे हो गया। रिक्शा वाले की मनकार सुनते ही मुम्ने गाँव का डाकिया याद आ जाता है जो बड़े गर्व से घुंघरू खड़काता हुआ, कंधे पर डाक का थैला रखे छवीली चाल से डाकघर में प्रवेश किया करता था। परन्तु रिक्शा के उल्लेख से मुम्ने क्लेश होता है। दिल्ली की संमतल सड़कों पर रिक्शा का क्या काम? यह तो पहाड़ पर ही शोभा देती है। मुम्ने पूर्ण आशा है राजधानी के नगरपालक इस वीमारी को अधिक नहीं फैलने देंगे।

त्राजकल दिल्ली की सब से नवीन और विचित्र सवारी मोटर-रिक्शा है। देश के कई और शहरों में भी इसका थोड़ा-बहुत चलन है। परन्तु दिल्ली को यह सवारी जितनी रास आई है उतनी किसी दूसरे शहर को न आई होगी।

इन तीन वर्षों में दिल्ली का विस्तार इतना हुआ है और अभी भी हो रहा है कि आश्चर्य नहीं यदि निकट भविष्य में दिल्ली राज्य और दिल्ली नगर की सीमाएँ एक हो जायें। इसीलिए सब लोग दिल्ली को लम्बे फासलों का शहर कहते हैं। ऐसे नगर में सवारी का विशेष महत्व है। ये सभी फासले तांगों के बस के नहीं। यहाँ की बसें सब जगह जाती हैं, परन्तु उनमें वहो बैठ सकता है जो या तो छुट्टी पर हो या जिसे घंटों बे-मतलब लाइन में खड़े रहने का अभ्यास हो। सभी लोग ऐसे नहीं। साईकिल पर चढ़ना भी सब लोग पसन्द नहीं करते।

बसों और तांगों के बाद टैक्सी ही ऐसी सवारी है जिसमें सुख और गति दोनों मिल जाते हैं। परन्तु टैक्सी व्यय-साध्य है। हर आदमी इस पर भी नहीं चढ़ सकता, यद्यपि पहले की अपेचा इसका चलन बहुत बढ़ गया है।

ऐसे लोगों के लिए जो कमखर्च होते हुए भी सुख श्रौर गित के शाहक हैं मोटर-रिक्शा हाजिर हैं। यह तेज भी चलती है श्रौर टैक्सी जितनी महँगी भी नहीं। दिल्ली के लोग इसे प्राय: "सस्ती टैक्सी" कहते हैं।

यह नवीन सवारी यहाँ पहली बार १६४८ की शरद ऋतु में दिखाई दी थी। कुछ साहसी शरणार्थी इसके प्रवर्तक थे। शुरू में केवल एक दर्जन मोटर-रिक्शा ही से यह परीचण श्रारम्भ हुश्रा था। इस सवारी के लोकप्रिय होने में एक साल लगा। इस समय दिल्ली में २०० मोटर-रिक्शा हैं। सुना है इस संख्या में १०० की वृद्धि होने जा रही है। नगरपालिका को यह सवारी बहुत पसन्द है। सम्भव है श्रव तांगों का भी वही हाल हो जो १६३८ में इक्कों का हुश्रा।

### मेहमान की आवभगत

लखनऊ अपनी औपचारिकता के लिए प्रसिद्ध है और दिल्ली आतिथ्यसत्कार के लिए। लखनऊ का तकल्लुफ मेहमान के लिए परेशानी का कारण होता है, परन्तु दिल्ली के सत्कार में तुष्टि और आदर के गुण हैं। वास्तव में यह कहना चाहिए कि इसमें ये गुण हुआ करते थे। लखनऊ आज चाहे जो कुछ हो, किन्तु दिल्ली बिलकुल बदल चुकी है।

यहाँ की जितनी परम्पराएँ थीं उनमें शायद सबसे प्रमुख अतिथि-सत्कार की थी। इस परम्परा के कारण मुक्ते कई बार बेमतलब दिल्ली में अटकना पड़ा है, केवल इसलिए कि पूर्वेनिश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रस्थान को मेरे आतिश्यकार कैलाशचन्द्रजी अशिष्टता का चोतक मानते थे। उनका कहना था कि जो अतिथि अपना काम समाप्त करते ही पहली गाड़ी से प्रस्थान करने की सोचता है वह नटखट है और आतिश्य का अनाधिकारी। जो आतिश्यकार ऐसे अतिथि के आग्रह को स्वीकार कर उसे जाने की अनुमित देता है, वह अशिष्ट तथा अनुदार कहलाने का भागी है।

ऐसी धारणा कैलाश सरीखे दिल्ली के पुराने रईसों की ही नहीं थी, यहां के सभी साधारण से साधारण निवासी घर में अतिथि की सेवा कर अपने आपको धन्य मानते थे। मैं कई मित्रों को जानता हूँ, जो इस औपचारिक आतिथ्य से चबराकर नियमपूर्वक होटलों में ही ठहरा करते थे। इनमें से एक महाशय की एक बार अच्छी गत बनी। त्रिभुवन नाथजी लाहौर के पुराने पुस्तक-विक्रेता थे। अपने व्यापार के सम्बन्ध में उन्हें वर्ष में कई बार दिल्ली आना पड़ता था। अपने भूत-पूर्व सहपाठी और परम मित्र मुनालालजी के यहाँ वे केवल दो बार

ही ठहरे। उसके बाद जब भी उनका यहाँ आना हुआ वे फतेहपुरी के किसी होटल में डेरा लगाते थे।

एक बार किसी तरह मुन्नालालजी की पता लग गया कि निमुबनजी आये हुए हैं और अमुक होटल में ठहरें हैं। दुकान से उठ वे सीधे होटल पहुँचे। पता लगा कि निमुबनजी अभी-अभी रलवे स्टेशन चले गये हैं और आठ बजे की गाड़ी से ही लाहौर जा रहे हैं। मुन्नालालजी स्टेशन पहुँचे, गाड़ी खूटने में २० मिनट ही थे कि उन्होंने निमुबनजी को जा पंकड़ा। उनकी क्या बात हुई और किससे-किसने क्या कहा, इमका मुम्ने पता नहीं। में इतना ही जानता हूँ कि अपना टिकट वापस कर निमुबनजी को मुन्नालालजी के साथ आना पड़ा और उनके यहाँ आठ दिन तक रहे।

में इन दोनों महानुभावों को खूब जानता हूं। इसिलए पाठकों को यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि त्रिभुवन मुन्नालाल के देनदार नहीं थे जो उनसे छिपते किरते और न ही मुन्नालाल बीमा एजेंट थे जा राह चलते आदिमियों को व्यर्थ में चिपटते। इसका एकमात्र कारण दिल्ली का परम्परागत आतिश्य था, जो यहाँ के लोगों को मेहमानों की खोज में स्टेशन पर, होटलों में और धर्मशालाओं में भटकने को वाध्य करता था।

घर में पहुँचते ही मेहमान के प्रति ऐसा सल्क होता था, जिसे देख कर कोई भी यह अनुमान लगा सकता कि आगन्तुक या तो कोई गएय-मान्य व्यक्ति हैं या आतिध्यकार के दामाद हैं। दिल्ली में और आस-पास के प्रदेश में मेहमान और दामाद पर्यायवाची शब्द बन गये हैं। यदि किसी के घर दामाद आये तो कहा जाता था कि मेहमान आया हुआ है। प्रत्येक दामाद मेहमान माना जाता था, यद्यपि प्रत्येक मेहमान आवश्यक रूप से दामाद नहीं होता था।

मेहमान के लिए निश्चित कमरे या बरामदे में सफेद चादर से लैस पलंग बिछा दिया जाता था। आतिश्यकार तथा उसके सम्बन्धियों द्वारा पलंग से स्वयं उठने के मेहमान के प्रत्येक प्रयत्न का विरोध होता था। आतिश्यकार का यही प्रयास रहता था कि मेहमान की समस्त आवश्यकताएँ उनके पलंग पर बैठे-बैठे ही पूरी हो जाय।

इस दस-बारह सालों में जमाना कितना बदला है, दिल्ली कहाँ-

सें-कहाँ पहुँच गई है, इसका अनुमान आजकल जो मेहमानों की स्थिति है. उससे लग सकता है। वर्तमान परिस्थितियों ने विशेषकर चहुँ मुखी राशन की व्यवस्था ने दिल्ली की पुरानी परम्पराओं और यहाँ के लोगों की धारणाओं को एकदम अप्रासंगिक बना दिया है। मेहमान के सम्बन्ध में लोग पाश्चात्य आदर्श को ही मान्यता देने लगे हैं। आजकल यदि किसी के घर कोई दो दिन तक ठहर जाय, तो लोग कानाफ़्सी करने लगते हैं—"यह अजब आदमी है, हमसे अधिक कमाता है और लात पर लात धरे यहाँ पमरा बैठा है। जानता है कि बच्चों को दूध तक सप्ताहां में दो दिन फीका पीना पड़ता है, फिर भी इसकी चाय की फरमाइश बराबर रहती है। ऐसे ही लोग समाज के घोर शत्रु हैं। यह सब घाँघली हिन्दुस्तान में ही चल सकती है। रूस में तो ऐसे आदमी को गोली से उड़ा दिया जाय।"

परिस्थितियों को देखते हुए बेचारे दिल्ली वालों को भी कोई क्या दोप दे। आधी गिरस्ती तो आजकल राशन बटोरने में ही समभी जाती है। इस पर भी घर में किसी-न-किसी आवश्यक पदार्थ की हमेशा कमी रहती है। चीनी है तो बेसन नहीं, बेसन है तो आटे की कमी—यही चक्कर लगा रहता है। ऐसी हालत में घर में किसी बाहर के आदमी का क्या काम? अब शिष्टाचार की यही माँग है कि अपना निर्वाह सब आप ही करें। इसी सिद्धान्त के अन्तर्गत अब मिखारियों को मिन्ना न देना बुरा नहीं समभा जाता। शायद इसीलिए भिखारियों की मिन्ना न देना बुरा नहीं समभा जाता। शायद इसीलिए भिखारियों की संख्या में काफी कमी हो गई है—कम-से-कम ये लोग उस अनुपात से नहीं बढ़े जिससे जनसंख्या बढ़ी है। द्वितीय विश्वयुद्ध और उससे पैदा हुई परिस्थितियाँ हमें पाश्चात्य सभ्यता के बहुत ही निकट ले आई हैं। कभी-कभी तो कई मित्रों से फोन पर बात करते हुए ऐसा जान पड़ता है मानो हम किसी विदेशी से बात कर रहे हों जिसका शिष्टाचार उसे केवल मतलब की वात करने और नपे-तुले शब्द मुँह से निकालने पर बाध्य करता है।

मेहमान वर्ग भी अब बहुत सतर्क हो गया है। किसी के घर एक-दो दिन ठहरना हो तो ये लोग सूफ से काम लेते हैं। वर्तमान दिल्ली के मेहमान यथासम्भव अपने अस्तित्व को छिपाये रखते हैं— कम-से-कम आत्मप्रदर्शन में अब उनका विश्वास नहीं रहा। मेहमान

त्रातिथ्यकार से जितना कम मिले उतना ही ऋच्छा—ऋाजकल यहं सिद्धान्त लोकप्रिय है। मेहमान समभता है कि जिसके घर में वह टिक है साज्ञात्कार द्वारा उसके जख्मों पर नमक छिड़कना ऋनुचित ही नहीं खतरनाक भी हो सकता है।

### मेरे घर में मेहमान

हमारे पूर्वजों ने मेहमानों की महिमा का जो बखान किया है उसे पढ़कर मुमे सदा ही संतोष, बिल्क गौरव प्राप्त हुआ है। 'सर्वत्र अभ्यागतो गुरूः'' कितना ऊँचा आदर्श है। १६४४ तक मेरी भी इस आदर्श के प्रति श्रद्धा थी। तब यह आदर्श मेरे लिए केवल विचार अथवा सिद्धान्त मात्र था। इसे व्यवहार की कसौटी पर कसने का मुमे पूरा अवसर नहीं मिला था, या शायद इस सिद्धान्त में मेरे विश्वास का कारण यह रहा हो कि अभी तक मुमे स्वयं मेहमान बन कर लोगों के यहाँ ठहरने का ही सौमाग्य प्राप्त होता रहा, अपने घर मेहमानों को ठहराने और उनकी आवभगत करने का मौका कम मिला था। किन्तु इस चेत्र में मेरे तीन महीने के अनुभव एक दीर्घ जीवन के अनुभवों से किसी प्रकार कम महत्त्वपूर्ण नहीं। उन तीन महीनों—मई, जून, जुलाई —में मुमे दिल्ली में इतने और ऐसे मेहमानों की सेवा करने का श्रेय प्राप्त हुआ कि यदि अब उम्र भर मेरे घर कोई मेहमान न आये तब भी मुमे अफसोस न होगा।

मई का महीना था। दफ्तर से लौटकर बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठा में उस दिन की अपनी डाक देख रहा था। कोई सात बजे होंगे। उसी समय एक साहब टहलते हुए आए और गेट से प्रवेश करते ही मेरी ओर भागे। "आ-हा, भाई रमेश तुम कहाँ" मैंने उठकर आगन्तुक को दोनों हाथों से हिलाते हुए कहा।

"दिल्ली एक काम से आया था, सोचा कि अपने पुराने मित्र से मिलते चलें।"

खूब गप लड़ी। रमेशचन्द्र जी से चार वर्ष के बाद मिलना हुआ था। आप एल० एल० बी० करते ही अलीगढ़ में प्रैक्टिस करने लगे थे—कम-से-कम लोगों को तो ऐसा ही खयाल था, वास्तव में बे चाहे जो करते रहे हों। मैंने कहा "भाई आश्चर्य की बात है मुक्ते दिल्ली में रहते चार साल होने को आए और तुम चार साल से अलीगढ़ में ही हो, फिर भी आज से पहले कभी मिलन की नहीं मृभी। अच्छा खैर, आपका विसार। और सामान आदि कहाँ है।"

वे बोले—''मैं तो बक्षीमारान में ठहरा हूँ। सुबह सात बजे की गाड़ी से उतरा और पास के पास वहीं जा ठहरा।"

जब मैंने आप्रहपूर्वक वल्लीमारान से सामान लाने को कहा तो रमेश जी ने वहीं ठहरने की आज्ञा माँगी, क्योंकि वहाँ उन के साले साहब रहते थे। यह तय हुआ कि चूँकि रिश्ता नाजुक है वे वहाँ ही ठहरे रहें।

हम लोग बातों में ऐसे उलके कि समय का पता ही न रहा।
भला हो आल-इंग्डिया-रेडियो का कुछ देर में हम ने रेडियो पर नौ बजते
सुने। इतने में नौकर ने आकर कहा कि खाना तैयार है। मैंने रमेश जी
की तरफ देखते हुए आदेश दिया दो आदिमियों का खाना लगा दो।
किन्तु रमेश ने इतनी ना-ना की कि मुक्ते अकेले ही खाना पड़ा और
उन्होंने केवल मीठी प्लेट के भुगतान में ही मेरा हाथ बटाया। खाने के बाद उन्होंने चौंक कर पृछा—"अरे भाई भाभी और बच्चे
कहाँ हैं।" मैंने कहा कि वे सब तीन महीने के लिए मस्री गए हुए हैं।
"वाह यार वाह, ये ठाठ हैं। इतनी बड़ी कोठी में अकेले ही रह रहे हो।"

मेंने कुछ चोंककर कहा—"हाँ अभी कुछ समय तो अकेला ही हूँ।" फिर इधर-उधर की बातें होती रहीं। में नींद के मारे कुर्सी पर ही ऊँघने लगा। आखिर मैंने भोलू को पुकारा और उसे विस्तर विछाने को कहा। इसके साथ ही रमेश ने भी भोलू को सम्नोधित करते हुए हुक्म दिया—"देखो एक धोती या लुंगी मेरे लिए भी लेते आना," और मुम से कहने लगे—"अब आधी रात बैसे ही होने आई है, पुरानी दिल्ली कहाँ जाता फिल्रँगा।" अवश्य, यहीं सोइये न, मैंने विवशता की हालत में कहा। दोनों विस्तर विछ जाने के दस मिनट बाद मेरी आँख लग गई।

सवेरा हुआ और मैं यथापूर्व घूमने के लिए पाँच बजे घर से निकल पड़ा। जब मैं वापस आया तो भोलू को चाय बनाते हुए पाया। पूछने से पता लगा कि चाय नये साहब के हुक्म से बनाई जा रही है। मैं तो सदा दूध ही पीता था, चाय शायद मेरे घर में महीने में एक बार भी नहीं बनती थी। खैर, रमेश बाबू ने चाय पी श्रौर मैंने पहले की तरह दूध पर सन्तोष किया।

हर रोज की भाति मैं दस बजे दक्तर के लिए रवाना हो गया। रमेश जी उस समय गुसलखाने में ऊँचे स्वर से कोई राग अलाप रहे थे। साढ़े पाँच बजे मैं दक्तर से वापस आ गया और फिर गप हाँकी जाने लगी।

इसी प्रकार चार दिन बीत गए। पाँचवाँ दिन शनिवार का था। मैं तीन बजे ही घर आगया। शाम को जल-पान के समय रमेश जी बहुन चिन्तित दिखाई दिए। जब मैंने बार-बार पूछा कि वे इतने गम्भीर क्यों हैं तो उन्होंने दिल का सारा हाल कह सुनाया। वे बोले— "भाई तुम्हारे सौजन्य और अतिथि-सत्कार के लिए तुम्हें जितना भी धन्यवाद दूँ थोड़ा है। पर मैं तुम्हें कब तक कष्ट देता रहूँगा। अब मुमे स्वयं अपना प्रवन्ध कर लेना चाहिए।"

उनकी बात काटते हुए मैंने कहा—"मियां कैसा प्रबन्ध। जब तक अवकाश हो रहो। आखिर तुम्हें दिल्ली में घर थोड़े ही बनाना है।"

ठीक इसी पैराये में उत्तर देते हुए रमेश जी बोले—"मियां कैसा अवकाश। लो आज तुम को सच बता दूँ। मैं तो नौकरी की खोज में हूँ। अलीगढ़ में हमारा कुछ काम जम नहीं पाया। यह अच्छी वकालत ठहरी जिस में हर महीने घर से ही खाना पड़े। और सब से सुन रहे हैं कि लड़ाई के कारण दिल्ली में हुँडियाँ लुट रही हैं। जिसे देखो कप्तान बना फिर रहा है। वह था न हमारे साथ सीतापुर का रहने वाला लखनपालसिंह। जनाब कल कनाट प्लेस में उससे टक्कर हो गई। तुम तो जानते ही हो वह कितने पानी में था। आज मेजर बना हुआ है। और फिर इस पर भी काम न धाम, हजार के लगभग पाता है। इन बातों को देखकर भैया अब लौटने को जी नहीं चाहता। हमारा तो कहीं यहीं काम बनवाओ।"

दो-चार मिनट तक खामोशी रही। फिर मैंने पूछा कि वे किस तरह का काम चाहते हैं। उन्होंने कहा—"मैंने दो-तीन विभागों में आवेदन-पत्र भेजे हुए हैं। एक विभाग से उत्तर आज ही मिला है। सोलह तारीख को इन्टरच्यू के लिए बुलाया है।"

मैंने पत्र देखा और उछल पड़ा। पत्र पर जिस अफसर के हस्ताचर थे वे मेरे परम मित्र थे। यह जान कर रमेश की चिन्ता काफूर

होगई और वे खिलिखला कर हँसने लगे। खुशी में श्राकर वोले— "श्रव क्या है, वन काम बना समभो। देखो दोस्त, श्रव सब तुम्हें ही करना होगा।"

कुछ दिन के बाद सोलह तारीख भी आगई। रमेश की इन्टरव्यू होगई और साथ दो सौ रुपये मासिक पर नियुक्ति भी। दो दिन खूब रौनक रहीं, उत्सव मनाए गए। मैंने सोचा लो अच्छा हुआ मित्र का कल्याण हो गया। कहाँ तो घर से खाना पड़ता था, कहाँ अब दो सौ रुपये मिलेंगे। इधर हमारा भी कल्याण हो जायगा। दस दिन से ये सज्जन हमारे यहाँ विराजमान हैं, अब साधन-सम्पन्न हो गए हैं जल्दी ही अपने रहने का प्रबन्ध कर लेंगे।

मित्र का कल्याण तो सचमुच होगया था, परन्तु जैसा कि भावी श्रम्भव से पता चला मेरा कल्याण श्रभी दूर था। रमेश जी श्रव हर समय मकान की चर्चा करने लगे। क्या सुबह क्या शाम यही एक समस्या उनके सामने रहती। पर दिल्ली में मकान कहाँ श्रीर विशंष कर उसके लिए जो किसी के यहाँ मेहमान बन कर ठहरा हो ? पूरा महीना बीत गया पर बात वहीं की वहीं।

एक दिन रमेश कहने लगे—'मैं तो मकान खोजता-खोजता हार गया हूँ। कहीं एक कमरा भी नहीं मिल रहा है। सच कहता हूँ अगर मुभे पहले पता होता कि दिल्ली में ऐसी हालत हैं तो शायद में यहाँ नौकरी ही न करता। तुमने भी तो मुभे कुछ नहीं बताया। अब तीर कमान से छूट चुका है, कहूँ तो क्या कहूँ।"

मेरे मतानुसार इस दार्शिनक विवेचन का निष्कर्ष यही निकला कि रमेश की समस्या और अपने कष्ट का मूल कारण में ही हूँ। न में उन्हें नौकरी दिलाता, न वे यहाँ पाँव पसारते। उस दिन मेंने अपने आपको दिल भर के कोसा। हार भक्तमार कर फिर यही प्रश्न सामने आया कि अब क्या किया जाय। कहीं युद्ध की समाष्ति तक तो रमेश जी नहीं डटेंगे? में अपना कष्ट उनसे स्पष्ट भी कह सकता था किन्तु उससे लाभ क्या? मकान लेने की उनकी इच्छा और एतद्ध घोर प्रयत्न में तो सन्देह किया ही नहीं जा सकता था। भोलू बहुत तंग आ गया था, क्योंकि नये साहब कभी दस बजे रात को आते और कभी इसके भी बाद। जब कभी में उनसे कहता कि मित्र खाना तो समय पर खा लेना चाहिए, तो फट से वे एक व्याख्यान माड़ देते

त्रौर कहते "मुभे तो त्राजकल सिवाय मकान के त्रौर कुछ नहीं सूभ रहा है।"

होते-होते वह समय श्रागया जब मैं समफने लगा कि रमेशजी की समस्या मेरी निजी समस्या है। मेरे सब मित्र श्रीर पड़ोसी सदा मेरी हुँभी उड़ाया करते श्रीर कहा करते हेमन्त जो ने ख़ब होटल खोल रखा है, ये नौकरी भी दिलाते हैं श्रीर रहने को घर भी देते हैं। इन कटाचों को सुनकर मैं चुप रहता। एक दिन इसी चिन्ता में मग्न बैठा था कि मेरे अनन्य मित्र एक दिच्चिणी सज्जत मेरे यहाँ पधारे। बातों-बातों में मैंने उन्हें सारी राम कहानी कह सुनाई। वे सुनकर बहुत हुँसे श्रीर बोले—"तुम भी बड़े भोले न्यक्ति हो। भला मेहमान को घर से निकालना भी कठिन काम है।"

यह सुनकर मेरी जान-में-जान आई। श्री बूथिलिंगम् ने तामिल भाषा में प्रचित्तित एक कहावत का उच्चारण किया जिसका अर्थ है 'लोहें को लोहा काटता है'। इस सिद्धान्त की च्याख्या करते हुए वे बोले—"यदि मेहमान को भगाना हो तो घर में दो-चार मेहमान और ठहरा लो। उनमें बलवा होते देर नहीं लगेगी और बलवे के अन्त के साथ ही आतिष्यकार का कल्याण भी हो जायगा।"

यह बात मेरी समफ में त्रा गई। त्रगले दिन दो मित्र मुक्ते दफ्तर में मिलने त्राए। ये दोनों मकान न मिलने के कारण बड़ी परेशानी में थे। कभी होटल में ठहरते, कभी धर्मशाला में। मुक्ते उन पर दया त्राई। मैंने कहा यदि पन्द्रह दिन तक ठहरना हो तो मेरा घर हाजिर है। खुशी के मारे दोनों बगलें बजाने लगे। धन्यवाद की भरमार के बाद उन्होंने मुक्तसे बिदा ली।

शाम को जब मैं घर लौटा तो देखा रमेशजी उन दोनों सडजनों की आवमगत कर रहे हैं। बहुत-सा सामान बरामदे में पड़ा था। भोलू ने सामान अन्दर रखा और मैंने मेहमानों का एक दूसरे से परिचय कराया। सब लोग हँसी खुशी निर्वाह करने लगे। तीन दिन तक तो शान्ति रही। चौथे दिन रमेश आधी रात तक घर न लौटे, अगले दिन सुबह वापिस आए। उस दिन वे बल्लीमारान में ही सो गए थे। आते ही उन्होंने चाय माँगी, किन्तु पता लगा चीनी नहीं हैं। मैंने सुकाव पेश किया कि घर में निहायत अच्छा गुड़ है जो चाय के लिए बुरा नहीं रहेगा। सुकाव स्वीकार कर लिया गया। मेहमानों ने गुड़ की चाय पी। श्रव भोलू के लिए रास्ता खुल गया। प्राय: गुड़ की चाय ही लोगों को प्रतिदिन पीने को मिलती। राशन की चीनी मुश्किल से दो दिन चल पाती थी। रमेशजी कुल्ल श्रमन्तुष्ट से रहने लगे। एक-दो बार उन्होंने मुक्त से वहा कि खाना ठीक न मिलने के कारण उनका हाजमा बिगड़ गया है।

इसी बीच में कुछ घटनाएँ ऐसी घटीं जो अपने चिह्न रमेशजी की आकृति पर छोड़ गई। कई बार रमेश सोना चाहते थे पर दूसरे मेहमान पढ़ना चाहते थे। बिजली की रोशनी में रमेश की आँख न लगती थी। प्रायः किसी-न-किसी बात पर रमेश और दृषरे लोगों में भगड़ा रहता। एक दिन तो रमेश और वे मरन-माग्ने को तैयार हो गए। बैजनाथ को रमेश ने कहीं यह उलाहना दे दिया कि वे मुफ्त-खोरे हैं और यदि वे चाहें तो अपने मामा के यहाँ सब्जीमएडी में रह सकते हैं। बस रमेश का इतना कहना था कि बैजनाथ कोध के मारे भल्ला उठे और बोले—"क्या मुक्त को भी आपने मुखमरा वकील समभा है कि किसी परान्तपृष्ट की भाँति दूसरों का आपरा दूं उता फिल्हँ। यह काम तो आपको ही शोभा देता हैं। तीन महीने से आप यहाँ डटे हुए हैं, हम तो हेमान्त के आपह पर ही कुछ दिनों के लिए यहाँ आए थे।"

खूब रौनक रही। गाली-गलौच तक नौबत आ गई। इतने में ही मैं आ गया। सारा हाल सुनकर मैंने दोनों को शान्त किया। शाम को खाने के समय भोल ने सबका खाना मेज पर लगा दिया, किन्तु सिवाय मेरे कोई खाने को तैयार नथा। सब की जी भर के खुशामद की, पर सब बेकार। आखिर मैं अकेला ही खाने लगा। दस मिनट बाद हो रमेश चिल्ला उठे कि उनका बदुवा गायब है। मैं उठकर उनके पास गया। "हे भगवान यह क्या हो रहा है," मैंने तंग आकर पूछा। मेरी बात का किसीने जवाब न दिया। रमेश फिर बैंजनाथ से उलक गए। उनका आशय था कि बदुवा बैंजनाथ ने ही चुराया है। बड़ी मुश्किल से खामोशी हुई और हम लोग सो पाये।

श्रमले दिन मैं पाँच बजे उठ गया। क्या देखता हूँ कि पीछे का दरवाजा खुला पड़ा है। भोल भी कहीं नहीं दीख पड़ा। मुक्ते कुछ सन्देह होने लगा। तुरन्त मेहमानों को जगाया। सब अपने अपने सामान की जाँच करने लगे। रमेश घबरा कर बोले कि उनका ट'क गायब है। दूसरे मेहमानों के ऋटेचीकेस नदारद थे। मेरा एक बिस्तर जो फालतू पड़ा रहता था कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ी हाहाकर मची। मोलू ने सोचा होगा इस टिड्डी दल में क्या पता लगता है कौनसा सामान किसका है। सो जो कुछ उसके हाथ लगा लेकर चम्पत हुआ।

थाने में रपट लिखवाई गई। श्रीरों के साथ में भी घंटों वहाँ खराब हुआ। थाने से में सीधा दफ्तर चला गया। जब शाम को घर लौटा तो वहाँ कोई नहीं था। घर का ताला लगा हुआ था। पाँच-दस मिनट में इधर-उधर देखता रहा और सोच ही रहा था कि ताले को कैसे खोला जाय कि मेरे पड़ौसी हंसराज जी ने मुक्ते घर की ताली सौंप दी। मेहमान बचा-खुचा सामान लेकर दूसरे ठिकानों पर जा चुके थे श्रीर जाते समय चाबी हँसराज जी को दे गए थे।

घर खोल कर जैसे ही मैं गोल कमरे में बैठा मेरा मन बहुत उद्धिग्न होने लगा। अचानक मुभे कुछ याद आया और मैं सीधा लोधी-रोड अपने मित्र बृथिलंगम् के घर चला गया। शाम का खाना उस दिन मैंने उन्हीं के यहाँ खाया।

# मौसम, शिष्टाचार ऋौर रईसज़ादे

इस परिवर्तनशील युग में गिरगिट की तरह दिल्ली कितनी बदली है इसका सबसे अच्छा प्रमाण यहाँ के मौसम से मिलता है। दिल्ली उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के बीच में स्थित है और इन तीनों राज्यों के भूगोल का प्रभाव दिल्ली पर रहा है। उत्तर प्रदेश की तरह बरमात के मौसम में दिल्ली में काफो वर्षा होती थी और अब भी होती है। पंजाब की गरमी सरदी का अनुभव भी दिल्लीवालों को सदा रहा है। उधर रेगिस्तान की लू और आँधियाँ सदा दिल्ली को अपनाती रही हैं।

कोई विश्वास करे या न करे, दिल्ली में और बहुत-कुछ तो बदला ही है, इन दस बारह सालों में यहाँ का मौसम भी पलटा खाग्या है। इस सदी के तीमरे दशक में कोई भी यह भविष्यवाणी कर सकता था कि जुलाई के आरम्भ में या उसके आसपास दिल्ली में वर्षा शुरू हो जायेगी। आजकल बरसात के संबंध में साधारण व्यक्ति तो क्या खाकर भविष्यवाणी करेगा, अन्तरिक्त वेताओं का झान भी प्रायः उन्हें धोखा दे जाता है। पत्रों में छपा हुआ मौसम का विवरण कभी-कभी वास्तविकता के इतना प्रतिकृत होता है कि विवरण में दिया हुआ घटाटोप मौसम और काले बादलों का बृत्तान्त किसी विरही प्रेमी की अभिलाषा मात्र जान पड़ता है। कभी-कभी जुलाई का सारा महीना कोरा निकल जाता है और एक दो साल ऐसा भी हुआ है कि मई के महीने को हो सावन कहने को जी चाहा।

दिल्ली में तीन महीने — अप्रैल, मई, जून ठेठ गरमी के हुआ करते थे। मई और जून में भुलसा देने वाली लू चला करती थी। लू के साथ ही कभी-कभी करौलवाग और सब्जीमंडी जैसे मुहल्लों में रेत भी उड़ा करती थी। लू अब भी चलती है, मगर सांस ले लेकर। चार

दिन लू चली कि त्राकाश में बादल उमड़ त्राये। महीना चाहे मई का हो या जून का, लू के साथ रेत उड़ने का तो ऋब सवाल ही नहीं रहा। दिल्ली में रेत बहुत थोड़ी रह गई है, जिसे ऋांधी तूफान ही उड़ा सकते हैं। इपलिए इन दिनों गरमी का प्रकोप कुछ कम पड़ गया है।

मुक्ते याद हैं—दो वर्ष हुए मई के महीने में दिल्ली-स्थित अम-रिकी दूतावास में मेरी एक सज्जन से भेंट हुई, जो दो दिन पहले ही वाशिगटन से आये थे। इस देश में उनका पहली बार आना हुआ था। वह बराबर मुक्तमे भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में प्रश्न करते रहे। सौजन्यवश मैंने भी उनसे पूछा—"कहिए मि० ब्लेक आप को दिल्ली कैंसी लगी ?" ब्लेक साहब बोले—"बहुत अच्छी। हम लोगों को वाशिगटन में ही बताया गया था कि दिल्ली एक सुन्दर रिज पर स्थित है।रिज तो अभी तक मैंने नहीं देखा, परन्तु परसों से पर्वतीय मौसम का आनन्द उठा रहा हूँ।"

त्रगले ही दिन जब कड़ाके की धूप निकली और करारी लू चली तो ब्लेक साहब के भ्रम का निवारण हो गया। वाशिंगटन में मिली सुचना पर उन्हें कोध त्राने लगा। कुछ सप्ताह बाद जब मैं उनसे मिलने गया तो पता चला कि वह मसूरी गये हुए हैं।

न्यूनाधिक यही हाल त्राजकल की सरदी का है। कभी-कभी सरदी इतना जोर पकड़ती है कि संस्मर्एशोल शरएएथियों को लाहौर की याद त्राजाती है। परन्तु इस वर्ष ऋनुराज का स्वागत गरमी ने किया और फरवरी में ही त्रवनि तपने लगी। शौकीन लोग चार ही दिन ठंडे सूट पहन पाये थे कि शरत ने छिपे चोर की तरह बार किया। मार्च में महीना भर लोग ठिठुरते रहे।

दिल्ली के अन्तरित्त की इम अवस्था के लोग कई कारण बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विश्व युद्ध में जो गोला बारूद और गैसें छूटी थीं उनका आजकल के मौसम पर प्रभाव पड़ रहा है। पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारी गरमी की अवधि कम होने का श्रेय अपने आपको देते हैं। उनका कहना है कि राजधानी में उन्होंने इतने पेड़ लगा दिये कि यहाँ का मौसम ही बदल गया। भूगर्भवेत्ता समक्तते हैं कि राजस्थान का मरूथल चुपचाप धीमी गति से अजगर की भाँति दिल्ली की ओर बढ़ रहा है और इसके कारण दिल्ली का मौसम अस्थिर हो गया है। इन भले लोगों का विचार है कि संभव है आगामी पचास

वर्षों में दिल्ली जैसलमेर सी बन जाय और यह भी हो सकता है कि सोलन या रानी खेत की रीम करने लगे। एक वर्ष ऐसा भी है जो मौसम समेत सभी परिवर्तनों के लिए भांति-भांति के प्रान्तों से आयें हुए शर्ए। श्रियों को उत्तरदायी ठहराता है।

सदियों से दिल्ली का शिष्टाचार विशिष्ट रहा है। यहां के शिष्टाचार का आधार है दूसरों का आदर शिष्टाचार सत्कार और समाज की शोभा। दिल्ली की भाषा में कड़े शब्दों का प्रयोग वर्जित था। किसी की बात को बीच में काटना बहुत बड़ी आशिष्टता मानी जाती थी। किन्तु बात काटने वाले फिर भी बहुतेरे थे। यह काम वे ढंग से करते थे। इस के लिए नया गुर ढूँढ लिया गया था। यदि किसी की बात बीच में ही काटनी हो तो अककर शिष्टतापूर्वक यह कहा जाता था—"कता कलाम मुआफ," अर्थात् "में आपकी बात काट रहा हूँ, चमा कीजिए" किसी को भला बुरा कहना हों तो वह भी सलीस और शिष्ट भाषा में निभाया जाता था।

महिफल या मजिलस का शिष्टाचार बिल्कुल छलग था।
मजिलस में कैसे बैठा जाय, कौन कहाँ बैठे, कुछ मांगना हो तो कैसे
मांगा जाय, बीच में उठना हो तो जाने की ऋगज्ञा कैसे ली जाय—यह
सब शिष्टाचार के अन्तर्गत आता था। पान पेश करना या खाने अथवा
पीने के लिए किसी को कोई चीज देना, पेश की गई चीज को स्वीकार
न कर सकने के लिए विवशता प्रकट करना— ये भी मजिलस की
शिष्टाचार के आवश्यक अंग थे।

शिष्टाचार की शिचा लड़कों और लड़िकयों को बचपन से ही दी जाती थी। जितना पढ़ने-लिखने पर जोर था, शिष्टाचार पर उससे कम नहीं था। कुछ अमीर घरानों में तो पारिवारिक परम्परा से ही बच्चे शिष्टाचार प्रहण कर लेते थे। बहुत से ऐसे रईस होते थे जिनके घरों में परम्परायें कम और रईसी अधिक होती थी। ऐसे घरों में रईसजादे शिष्टाचार की शिचा प्राप्त करने वेश्याओं के सुपुर्द किये जाते थे। उठना, बैठना, बोलना, बात करना, आये गयों का स्वागत करना, बड़ों को सलाम करना और उनकी सेवा करना—यह सब पाठ रईस-जादों को वेश्याएँ पढ़ाती थीं। इस शिच्चण का आधार ठोस व्यवहार था। एक समय था कि सीताराम बाजार की गली सुरगान (जिसे अब

गत्नी वजरंगवली कहते हैं ) इस प्रकार की पाठशालाओं के लिए प्रसिद्ध थी। शाम के समय इस गली में जगह-जगह रईमजादों की फिटनें या घोड़ागाड़ियां खड़ी रहती थीं।

सम्भव है यह सब सुनकर आजकल के बालकों के मुंह में 'पानी आ जाय। कला के ऐसे वातावरण में शिचा पाना सौभाग्य की पराकाण्ठा रहा होगा। उन सब बातों को दिल्ली के लोग अब भूल चुके हैं। दिल्ली के सायंकालीन कालिजों को देखकर ही मुभे कभी-कभी गली मुरगान की पाठशालाओं की याद आ जाती. है, यद्यपि समय को छोड़कर दोनों में सादृश्य कुछ भी नहीं।

मान बादशाहों और रईसों की प्रेरणा से उसी में साहित्य-सृजन होने लगा। यों आदि काल से बह रही जन-भाषा रूपी नदी में शासकों के प्रभाव से अरबी-फारसी का कृत्रिम रंग घोला गया। बाद में इसी नये रंग की धारा को एक अलग धारा सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया गया।

उन्नीसवीं शताब्दी में दिल्ली की साहित्यिक परम्परा का उर्दू से ही सम्बन्ध था। वह परम्परा ऋँग्रेजी के प्रमुख का बोम न सह सकी। बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में स्थिति यह थी कि दिल्ली में ऋंग्रेजी संस्कृति तथा साहित्य के पांव तो जमे नहीं थे, पर उर्दू साहित्य ऋौर वह संस्कृति जिसके आधार पर यह भाषा खड़ी हुई थी, हूबते तारे की तरह धूमिल-सी दिखाई देने लगी थी। लोग उर्दू से यदि विमुख नहीं थे, तो इसके प्रति उन्हें विशेष अनुराग भी नहीं रह गया था।

मानव प्रयास प्राक्ठितिक तथा चिरन्तन सत्य को कैसे भुठला सकता है ? जन-भाषा रूपी धारा का ऊपर का भाग तो सतत प्रयत्नों से नये रंग में रंग दिया गया था, परन्तु उसका नीचे का प्रवाह अपने स्वाभाविक और प्राकृतिक रंग में ही रहा। शासकों के कृत्रिम रंग घोलने के प्रयास समाप्त हो जाने पर सारी धारा ही अपने स्वाभाविक तथा नैसर्गिक रंग में प्रकट होने लगी। राजधानी की भाषा पहले भी हिन्दी थी और फिर हिन्दी ही होने लगी।

दिल्ली और आगरे के बीचों-बीच मुगलकाल से ही मथुरा ब्रजमाण के साहित्य का केन्द्र बनी हुई थी। अकबर आदि मुगल सम्नाट् और उनके कई दरबारी तो स्वयं ब्रजभाषा के किव तथा पारखी थे। बाद में जब उर्दू का प्रमुत्व बढ़ा, तब भी कई हिन्दू और मुसलमान हिन्दी काव्य की आराधना में लुके-छिपे लीन रहे। वैसे भी दिल्ली के जन साधारण की जबान मूलकूप में हिन्दी ही रही है।

बीसवीं सदी के पहले दशक में दिल्ली के मध्यवर्ग में हिन्दी की कई ऐसी प्रतिमाए श्रंकुरित हो चुकी थीं, जो जब श्रागे चलकर पुष्पित-पल्लिवत हुई, तो समस्त हिन्दी संसार का ध्यान उनकी श्रोर श्राकृष्ट हुए बिना न रह सका। मेरा श्राशय यहाँ सर्वश्री चतुरसेन शास्त्री, जैनेन्द्र कुमार श्रीर ऋषभचरण जैन श्रादि से है। श्री रामचन्द्र शुक्त के कथना- नुसार श्री चतुर सेन शास्त्री की पहली कहानी सन् १६१४ में प्रकाशित

हुई थी। लगभग यही समय हिन्दी के यशस्वी उपन्यासकार श्री जैनेन्द्र कुमार के प्रकाश में त्र्याने का है।

लेकिन दिल्ली में सदियों से वह रही हिन्दी की धारा को अपने स्वाभाविक और नैसर्गिक रंग रूप में प्रकटित करने का वास्तविक श्रेय अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद को है, जिन्होंने १६१२ में यहाँ से "विजय" नाम का हिन्दी का पहला दैनिक पत्र शुरू किया और तत्पश्चात् १६२३ में दैनिक "अर्जुन" की स्थापना की। इन्हीं दोनों पत्रों के सम्पादक के रूप में दिल्ली के सर्वथा पहले पत्रकार पं० इन्द्र विद्या-वाचस्पति प्रकाश में आये।

दिल्ली की साहित्यिक प्रगति की दृष्टि से भी "ऋर्जुन" की स्थापना ऋपना ऐतिहासिक महत्व रखती है। इससे नये लैखकों को प्रोत्साहन भी मिला और प्रश्रय भी।

"ऋर्जुन" की स्थापना के कुछ वर्ष बाद दिल्ली से श्री रामचन्द्र शर्मा के सम्पादकत्व में "महारथी" नामक साप्ताहिक निकलने लगा और कालांतर में वह भी दिल्ली के साहित्यिक जीवन का केन्द्र बन गया। उसके बाद धीरे-धीरे और भी कई दैनिक व साप्ताहिक यहाँ से प्रकाशित होने लगे और हिन्दी अपने वास्तविक स्थान को प्राप्त करने लगी।

लेकिन युद्ध त्रार होने से तीन साल पहले १६३६ में एक ऐसी घटना घटी, जिसने किसी हद तक उर्दू में फिर से जान डाल दी। वह घटना थी त्राल इंडिया रेडियो की स्थापना, जिसका केन्द्र दिल्ली थी। यह सरकारी संस्था त्रारम्भ से ही उर्दू के ख्यातनामा साहित्यिक श्री बुखारी के हाथ में त्रा गई। उन्होंने मृतप्राय उर्दू में प्राण-संचार करने का भरसक प्रयत्न किया, त्रीर इसमें वे सफल भी हुए। १६३६-४० में दिल्ली रेडियो उर्दू साहित्य त्रीर साहित्यकों का सबसे बड़ा गढ़ था। त्रं जुमन-तरिक्वये-उर्दू का स्थान भी इसके बाद ही त्राता था। युद्ध-जन्य परिस्थितियों के कारण श्री बुखारी के त्राधकार-क्त्र में त्रीर भी विस्तार हो गया त्रीर सरकारी प्रचार के नाम पर उर्दू किवयों त्रीर लेखकों का वे खुल्लमखुल्ला भरण-पोषण करने लगे।

सरकारी प्रश्रय केवल उर्दू के लेखकों और किवयों को ही मिलता था और सारा सरकारी काम-काज भी उर्दू में ही होता था। प्रोत्साहन के श्रमाव के कारण दिल्ली पूर्ण रूप से हिन्दी साहित्य का केन्द्र न बन सकी। यहाँ के हिन्दी लेखकों व पत्रकारों की धाक बाहर वाले मानते थे, इनके नामों और कृतियों से वे परिचित थे, परन्तु फिर भी यह मानना पड़ेगा कि इनकी साहित्य-सेवा प्रायः अपनी कृतियों तक ही सीमित थी। वास्तव में अभी दिल्ली में हिन्दी सार्वजनिक रुचि की चीज नहीं हो पाई थी। हिन्दी को वास्तविक रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय कुछ नवागन्तुक नवयुवकों को है।

सन् १६३६ में विश्व युद्ध आरम्भ होने से राजधानी के बहुमुखी जीवन में जहाँ कई परिवर्तन हुए, वहाँ संयोगवश यहां के साहित्यिक जीवन में भी कुछ विशेष सिक्रयता आ गई। इस साहित्यिक सिक्रयता का सम्बन्ध मुख्यतः कवियों से था। व्रजभाषा के सुव्रसिद्ध कवि श्री वियोगी हरि तो १६३४ से ही दिल्ली में रह रहे थे। सन् १६३८-३६ में न जाने किस प्रकार विधि ने कुछ नवयुवक तथा प्रतिभाशाली कवियों को दिल्ली में ला इकद्रा किया। कवियों के इस जमाव के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें "ईश" नाम की ही श्रधिक भरमार थी, जैंसे छवेश, दिनेश, करुगोश, शेष, कमलेश, ईश इत्यादि । इनके त्रालावा सर्वश्री नगेन्द्र, हिन्दी के ख्यातनामा त्रालोचक तथा काव्य मर्मज्ञ, सधीन्द्र, पीयष त्रादि भी यहां के प्रमुख कवि थे। हिन्दी के कहानीकार व उपन्यासकार श्री रामचन्द्र तिवारी उन दिनों किव के रूप में ही दिल्ली में उदित हुए थे। १६४० के अन्त में "चिलमन" के कवि चिरंजीत भी इस जमाव में आ मिले। इस जमाव में यदि कोई कमी थी तो केवल हास्यरस की थी, और वह कमी एक-दो वर्ष बाद गोपालप्रसाद व्यास ने आकर पूरी कर दी।

कहना न होगा, दिल्ली को हिन्दीमय करने में इन सभी किवियों का बहुत हाथ है। पहले उर्दू के प्रभुत्व के कारण दिल्ली में केवल मुशायरों का बोलबाला था। दिल्ली में उपयुक्त किवयों की उपस्थित के कारण किव-सम्मेलनों की परम्परा चल पड़ी और इससे यहां हिन्दी का यथेष्ट प्रचार हुआ। लोगों की हिन्दी साहित्य में रुचि भी बढ़ने लगी।

उपर्युक्त सब कवि कभी-कभी मिल बैठते थे और साहित्य-चर्चा कं साथ-साथ थोड़ा-बहुत कविता-पाठ भी हो जाता था। मेरा परिचय उस समय की दो संस्थाओं से था। कुछ दिन बाद बढ़ते-बढ़ते वह परिचय त्रात्मीयता में परिणत हो गया। वे संस्थाएं थी किव-समाज त्रौर नई दिल्ली हिन्दी साहित्य-सभा। त्रौर कोई साहित्यक संस्था शायद उन दिनों यहां थी भी नहीं। यह विचित्र बात थी कि किव-समाज के तीन-चौथाई से भी त्रधिक सदस्य, विशेषकर किव सदस्य, बाहर के थे। जब श्री राय के सौजन्य से पहली बार इन लोगों से मेरी भेंट हुई, तो मुक्ते बहुत ही त्राश्चर्य हुन्ना। में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दिल्ली में इतनी संख्या में इतने अच्छे किव होंगे।

उपयुक्ति मित्र के यहां कनाट सर्कस में में यथासमय पहुँचा। सब लोगों से परिचय प्राप्त कर प्रसन्नता हुई। जलपान के परचात् पता लगा कि कवि-सम्मेलन होने जा रहा है। विधि की विडम्बना देखिये, मुभ-जैसे घोर गद्यमय व्यक्ति को सभापति के त्रासन पर विठा दिया गया। सोलह कवियों के नामों की सूची मेरे हाथ में दे दी गई। कविता पाठ त्रारम्भ हुआ।

जो कविताएं मैंने उस दिन सुनी, उनमें से कुछ आज तक नहीं भूली। "में क्या जानू पथ वह कैसा, पर में चलता रहा निरन्तर"-श्री पीयुष की यह कविता श्रोतात्रों के त्राप्रह पर कई बार सुनाई गई। दूमरी कविता जिसने समां बांध दिया, श्री चिरंजीत की थी-'पंखों से बांघ दिये पत्थर।" इसमें यथार्थता की मतक थी। कविता सुनते हुए सभी ऐसा महसूस करते थे, मानो कवि उनकी मनोदशा का चित्र खींच रहा है। भला औन संवेदनशील व्यक्ति ऐसा होगा जिसके दिल पर पत्थर नहीं रखे हैं ! बिरला ही आज कोई ऐसा सौभाग्य-शाली होगा, जिसका मन और पांव एक ही मार्ग की ओर संकेत करते हों। अधिकतर तो हम लोगों में ऐसे ही हैं, जिनका मन द्विए की श्रीर जाने की कहता है, पर जिन्हें चलना पड़ता है उत्तर की श्रीर। श्राधुनिक जीवन का श्राखिर सबसे बड़ा श्रमिशाप मानव की विवशता ही तो है। यह भाव उक्त कविता में बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किया गया था। श्रौर भी श्रनेक कविताएं पढ़ी गई, जिनमें से रोष की कविता "दूध बेचने चली ऋहीरिन" सभी को दूध की भांति मीठी श्रीर सुखद लगी।

कवि-समाज की विशेषता यह थी कि इसमें विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व था। इसके सदस्यों में सरकारी कलमतोड़, लोहे के व्यापारी, पुस्तक-विक्रेता, कथावाचक, ऋष्यापक, डाक्टर, कम्पाउंडर, टेलर मास्टर सभी शामिल थे। महीने में एक बार ये लोग नियत स्थांन पर इकट्ठे होते और श्रानन्द से साहित्य-चर्चा और कविता-पाठ में दो तीन घंटे बिताते। कुछ सदस्य विशेष रूप से उत्साही थे। उनकी कृपा से कई रातें मैंने यमुना के तट पर बिताई और नौका विहार किया। प्रायः हरसाल शरत पूणिमा को कवि-समाज के सदस्यों का यही कार्यक्रम होता था। वे चांदनी रातें, जब किय और कवियित्रियां मुक्त कंठ से किवता पाठ करती थीं, मुक्ते श्राज भी याद श्राती हैं।

किव-समाजकी जान जगद्मित्र श्रीतरंगी थे। मगवान उन्हें चिरायु करें, वे खब भी किवता और साहित्य की जान हैं, परन्तु शायद खब किव-समाज की नहीं। कुछ लोग उन्हें विदूषक सममते थे, कई एक उन्हें मस्तमौला कह कर पुकारा करते थे और कुछ गुरू के नाम से सम्बोधित करते थे। परन्तु मित्र लोग (में भी मित्रों में ही था और हूँ) उन्हें दादा कहा करते थे। सभी उनसे प्रेम करते थे, और कइयों को वह प्रेम महंगा भी पड़ता था। दादा तरंगी आशु किव तो नहीं हैं, पर खान-की-खान में तुक ऐसा भिड़ाते हैं कि किव-सम्मेलनों पर छा जाते हैं। व्यंग्य और हास्य में उनसे टक्कर लेना किसी के लिए भी जोखिम का काम हो सकता है।

कालक्रम से दिल्ली का जादू श्रीर किवयों को भी यहाँ खींच लाया। राष्ट्रीय श्रान्दोलन के कर्मठ सैनिक श्री च्रेमचन्द्र सुमन को जेल जीवन ने किव बना दिया, श्रीर लोकगीतों के संप्राहक श्री देवेन्द्र सत्यार्थी को दिल्जीवास ने ही किव बना दिया है। पंजाब-विभाजन के कारण दिल्ली को काफी कष्ट श्रीर श्रसुविधाएँ उठानी पड़ी हैं, परन्तु एक लाभ भी हुश्रा है श्रीर वह लाभ यह कि हिन्दी के सुप्रसिद्ध किव श्री उदयशंकर भट्ट श्रीर तरुण किव श्री देवराज दिनेश लाहीर से दिल्ली श्रा गये।

पंजाब-विभाजन के अलावा स्वाधीनता-प्राप्ति के फलस्वरूप विधान-परिषद् के संगठन व लोक-सभा के नये संघटन से भी दिल्ली के साहित्यिक चेत्र को लाभ पहुँचा है। हिन्दी के अप्रणी नेता व नाटककार सेठ गोविन्ददास, यशस्वी किव पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन और लब्धप्रतिष्ठ कहानी लेखिका श्री कमला चौधरी—ये तीनों जबल- पुर, कानपुर श्रौर मेरठ की श्रपेक्षा श्रव दिल्ली की ही विभूतियाँ माने जाते हैं। कमला चौधरी कहानीकार के श्रतिरिक्त उच्चकोटि की कवित्रती भी हैं, यह बात उन लोगों से नहीं छिपी है, जिन्होंने उनसे उनकी स्फुट रचनाएँ तथा उमरखयाम की रुवाइयों का श्रद्धितीय पद्मानुवाद सुना है।

दिल्ली में उच्चकोटिके इतने किवयों का जमघट देखकर मैं प्रायः सोचा करता हूं कि अब वह दिन दूर नहीं, जब पहले की उदू शायरी की भाँति दिल्ली की किवता भी देश में अनुकरणीय समभी जायगी।

मेरी इस श्राशा को बल मिलता है दिल्ली में विकसित हुई आदर्श कहानी कला से। इस समय दिल्ली में कहानीकारों की दो पीढ़ियाँ रह रही हैं। पहली पीढ़ी के जैनेन्द्रकुमार, चतुरसेन शास्त्री आदि का उल्लेख में पहले ही कर चुका हूँ। दूसरी पीढ़ी में सर्वश्री देवेन्द्र सत्यार्थी, विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मिल्लक, चन्द्रिकरण सानरेक्सा (वे भले ही श्रव दिल्ली में नहीं हैं, परन्तु कहानीकार के रूप में उनका जन्म और विकास दिल्ली में ही हुआ है) यशपाल जैन, रामसरन शर्मा इत्यादि आते हैं।

कुछ समय से पंजाब से श्री चन्द्रगु त विद्यालंकार और यू० पी० से श्री मन्मथनाथ गुप्त और श्री कृष्णचन्द्र शास्त्री आकर इस दूसरी पीढ़ी के स्थायी सदस्य वन गये हैं। "शतरंज के मुहरे" के ख्यातिप्राप्त लेखक श्री निलन और बरुआ भी अब दिल्ली में हैं और उनके रंग़-ढंग से मालूम होता है कि वे दिल्ली की गिलयाँ नहीं छोड़ेंगे। कहना न होगा, यह पीढ़ी कई दृष्टियों से पहली पीढ़ी से भी अधिक प्राण्वान, प्रतिभाशाली और सिक्रय है और सारे देश की कोई पित्रका नहीं जो इनकी रचनाओं से गौरवान्वित न होती हो।

दिल्ली के इन कहानीकारों की सूची में से एक महत्वपूर्ण नाम खूट गया है। मेरा श्राभिप्राय श्रीराम शर्मा 'राम' से हैं। कई कारणों से ये दिल्ली के विशिष्ट कहानी लेखक हैं। एक कारण तो यह है कि इनकी रचनाश्रों को गिनना सम्भव नहीं, वे तोलने की वस्तु हैं। 'राम' जी से एक बार मैंने पूछा, "श्राप इतनी कहानियाँ कैसे लिख लेते हैं ?"

उत्तर मिला, "श्रीमानजी, श्रम तो पेट के लिए करना ही पड़ता है, परन्तु मैं सूफ से काम लेता हूँ, इसलिए यद्यपि एक महीने काम ऋौर दूसरे महीने विश्राम का क्रम रहता है, फिर भी श्रौसत प्रतिदिन एक कहानी का रहता है।"

"वह कैसे", मैंने पूछा।

'राम' जी बोले — 'तीस दिनों में तो मैं तीम कहानियाँ लिखता हूँ और अगले तीस दिनों में मैं लिखी हुई कहानियाँ को उधेड़ता हूँ। इस किया में विश्राम और मनोरंजन तो है ही, तीस नई कहानियाँ भी तैयार हो जाती हैं।"

दिल्ली के गत दस वर्षों के साहित्यिक जीवन की एक विशेष घटना यह है कि प्रसिद्ध प्रत्रकार पं० इन्द्र विद्यावाचरपति एक सफल उपन्यासकार के रूप में सामने आये हैं। दिल्ली के अन्य उपन्यासकारों में श्री जैनेन्द्र और चतुरसेन शास्त्री के बाद सर्वश्री रामचन्द्र तिवारी, गुरुदत्त, उद्यशंकर भट्ट और चेमचन्द्र सुमन के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री अज्ञेय और उपेन्द्रनाथ अश्क सदा से सेलानी जीव रहे हैं, अतः दिल्ली का उन पर कोई अधिकार नहीं।

दिल्ली के गद्य-पद्यमय बहुमुखी साहित्यिक जीवन का वास्त-विक परिचय हमें शिनवार समाज की गोष्ठियों में ही मिलता है। कुछ लोग शिनवार समाज को सनीचर समाज भी कहते हैं, और मैं यह छिपाऊँगा नहीं कि मैं भी इसका सदस्य हूँ।

जब से विधान-परिषद् ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा स्वीकार कर लिया है, तब से देश की राजधानी का महत्व और भी बढ़ गया है। हाल ही में स्थापित हुई अखिल भारतीय हिन्दी परिषद् का मुख्य केन्द्र भी यहीं होगा। दिल्ली को जो महत्व हिन्दी साहित्य-सम्मेलन ने नहीं दिया, वह अब हिन्दी परिषद् द्वारा इसे भिल रहा है। दिल्ली राजनीतिक राजधानी तो है ही, अब साहित्यिक राजधानी भी बन जायगी।

## दिल्ली श्रोर उर्दू साहित्य

उद्देश जिक्र किये विना दिल्ली के साहित्यिक जीवन की चर्चा अधूरी ही नहीं बल्कि निर्धिक है। इसका कारण है कि दिल्ली ही उद्देश साहित्य का जन्म-स्थान और वाल्यावस्था में उस माहित्य की क्रीड़ा-स्थली रही है। यद्यपि साहित्य-सम्बन्धी अन्य धारणाओं की तरह यह धारणा भी विवाद का विषय बन गई है, फिर भी यह सब मानते हैं कि उद्देश सिहत्य की उत्पत्ति से दिल्ली का विशेष लगाव रहा है। शायद ही उद्देश सिहत्य का कोई इतिहास हो जिसमें लेखक ने दिल्ली को "गहवारये अदब" (साहित्य का पंतृरा) के नाम से न पुकारा हो।

इसका कारण भावुकता मात्र नहीं, न ही यह कि दिल्ली मुगल सल्तनत की राजधानी थी। इसका प्रमुख कारण यह है कि उर्दू भाषा श्रीर साहित्य के प्रवर्तक दिल्ली के ही रहने वाले थे। उर्दू गद्य का इतिहास बहुत पुराना नहीं। उर्दू गद्य की पुस्तकें जो पहली बार लोक-प्रिय हुई श्रीर जिन्हें ठेठ विद्वानों को छोड़कर साधारण उर्दू का ज्ञान रखने वालों ने भी पढ़ा, केवल साठ या सत्तर साल पुरानी हैं। इन पुस्तकों के लेखक थे सर सैयद श्रहमद, मौलवी जकाउल्ला, डिप्टी नजीर श्रहमद, गालिव श्रादि। ये सब दिल्ली निवासी थे। 'इंडियन पिनल कोड' का पहला उर्दू श्रनुवाद डिप्टी नजीर श्रहमद ने किया। इसके बाद उन्होंने कई एक उपन्यास लिखे जो श्राज भी रोचक ही नहीं बिल्क साहित्यक दृष्टि से बहुत ऊँचे स्तर के कहे जा सकते हैं।

सर सैयद ऋहमद की पुस्तकों का तो कहना ही कया। वे तो उद्गिगद्य के सर्वप्रथम सफल लेखक माने जाते हैं। गदर के सम्बन्ध में मुसलमानों की दुरावस्था के बारे में और अपनी जाति को अधःपतन से उभारने के लिए एक्ट्रोंने जो कुछ लिखा उसका मुसलमानों पर

काफी प्रभाव पड़ा। उनके लेख श्रौर निबन्ध ही उर्दू गद्य की नींव बने जिस पर उर्दू साहित्य का विशाल भवन खड़ा किया जा सका।

यही नहीं, उर्दू भाषा और साहित्य का प्रथम इतिहास भी दिल्ली ही में लिखा गया। पुस्तक का नाम है "आबे हयात" और उसके लेखक थे दिल्ली निवासी मुहम्मद हुसैन आजाद। इन्हीं दिनों (१६०० के लगभग) उर्दू साहित्य के इतिहास पर एक और प्रामाणिक प्रथ लिखा गया, जिसके लेखक थे एक हिन्दू, लाला श्री राम। ये सज्जन भी ठेठ 'दिल्लीवाल' थे।

श्रीर तो श्रीर उद्दे के प्रथम शब्दकोष की रचना भी दिल्ली में हुई। कोष का नाम था "फरहँगे श्रासिक्या" श्रीर इसके प्रणेता थे मौलवी संयद श्रहमद देहलवी।

उदू पद्य के च्लेत्र में तो दिल्ली ने ख्रौर भी कमाल किया। सभी उस्ताद ख्रौर 'साहबे नजम' दिल्ली ही में ख्रा जुटे थे। इसका एक कारण शायद यह रहा हो कि ख्रन्तिम मुगल बादशाह बहादुरशाह 'जफर' स्वयं उच्च कोटि के शायर थे। उनकी किवताएँ ख्राज भी उदू साहित्य की स्थायी सम्पत्ति हैं। जौक, मोमिन, गालिब, दाग, ख्रादि उदू पद्य के महारथी दिल्ली ही में रहते थे। इन्हीं कवियों की बदौलत उदू किवता शिखर पर पहुँची। इन्हीं के 'कलाम' ने इसे लोकप्रिय बनाया।

क्या-क्या गिनाया जाय, उद्दे साहित्य तो वह मशीन कही जा सकती है जिसका हर कल-पुर्जा दिल्ली में ही ढाला गया, यहाँ ही घड़ा गया और यहां ही फिट किया गया। इस साहित्य के सभी अंगों को यहां के लोगों ने ही अपनाया और पुष्ट किया।

यह सब विवरण १८०० से १६०० तक का है। अब आगे चिलये और बीसवीं शताब्दी पर नजर डालिये। इस शताब्दी के जन्म लेने तक उद्दे साहित्य अधिक व्यापक हो गया था। दिल्ली के अतिरिक्त लखनऊ, लाहौर और हैदराबाद (दिल्ला) भी उद्दे के केन्द्र बन गये थे। परन्तु फिर भी दिल्ली की भूमि तो उपजाऊ ठहरी। यहां के 'अदीब' अपनी रचनाओं द्वारा उद्दे साहित्य की श्रीवृद्धि बराबर करते रहे। यह सभी स्वीकार करते थे कि उद्दे अदब का मौलिक केन्द्र दिल्ली ही है। इसीलिए अंजुमन-तरिक ये-उद्दे का प्रधान कार्यालय हैदराबाद से दिल्ली लाया गया श्रौर उर्दू साहित्य के एकीकरण तथा दूसरी देशव्यापी गतिविधियों का केन्द्र इसीं नगर की मान लिया गया।

बीसवीं शताब्दी के प्रमुख उद्दू सेवियों में ख्वाजा हसन निजामी, मिर्जा फरहतुल्ला बेग, यजदानी, मीर नासिर नजीर फिराग और राशि- दुल खेरी हैं। ये तो बहुत ऊँचे पाये के साहित्यिक हैं। इनके अलावा और दर्जनों लेखक, किव आदि हैं जो दिल्ली से सम्बद्ध हैं या थे। उपर्युक्त उस्तादों में से सिवाय ख्वाजा हसन निजामी के अब सभी अतीत की विभूतियां हैं। हसन निजामी साहिब ने पूरे ४० वर्ष तक लिखा है। अब भी वे प्रायः लिखते रहते हैं। शायद अब वे नेत्र दोष के कारण आप नहीं लिखते। स्वयं बोलते जाते हैं और कोई और लिखता है।

दिल्ली को जानना हो तो हसन निजामी साहब से परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि आप अपने विषय के सम्बन्ध में गम्भीर हैं तो खाली परिचय से काम नहीं चलेगा, ख्वाजा साहब से अच्छी जान-पहचान या हो सके तो मित्रता की आवश्यकता है। भगवान मेरे पुराने मित्र मौलाना हमजा को चिरायु करें, उनकी छुपा से मुभे ख्वाजा साहब से कई वार मिलने का अवसर मिला। पहली मुलाकात कैसे हुई यह मजे की बात है। विस्तार से सुनाना बुरा नहीं लगेगा।

जैसा कि मैं कह चुका हूँ मौलाना हमजा मेरे दोस्त हो गये थे। हम प्राय: एक-दूसरे के घर आया-जाया करते थे। एक बार (शायद १६४२ की बात है) शबरात के दिन हमजा मेरे घर कुछ मिठाई लाये। उसी डिलिया में एक बिस्कुट का पैकट भी रखा था जिस पर उर्दू में लिखा था 'उर्दू बिस्कुट'। इस पैकट को देखकर में कुछ हँसा और हमजा से पृछा कि यह उन्होंने कहाँ से खरीदा। मौलाना बोले—"वाह जनाब, आपने ये लजीज बिस्कुट कभी नोश नहीं फरमाये। यह तो मशहूर उर्दू बिस्कुट फैक्टरी का तोहफा है।"

यह भी खूब रही, मैंने कहा-"कहाँ हैं यह फैक्टरी।"

मी॰ हमजा—"उर्दू बाजार के नुक्कड़ पर वह छोटा-सा पार्क है न, जिसे उर्दू पार्क कहते हैं, ठीक उसके सामने एक बड़ा-सा साइन बोर्ड लगा है जिस पर मोटे हुरूफों में लिखा है 'उर्दू बुक डिपो' उसके पिछवाड़े ही उर्दू बिस्कुट फैक्टरी है।" ्रश्रव मुक्तसे हँसे बगैर न रहा गया। "यह क्या राम कहानी है मौलाना, उर्दू बाजार, उर्दू पार्क, उर्दू बिस्कुट—क्या यह सब कुछ दिल्ली में ही है या कहीं बाहर।"

"वाह हजरत, हम तो समभे थे आप दिल्ली से वाकिफ हैं। सभी आप मेरी बात पर हँसे। जामा मस्जिद के सामने ही तो है उर्दू बाजार। यह सारा करिश्मा ख्वाजा हसन निजामी का किया हुआ है। उर्दू बुक डिपो और उर्दू बिस्कुट फैक्टरी के वही मालिक हैं। मालूम होता है आप उनसे कभी नहीं मिले, नहीं तो यह राज कब का खुल गया होता। बहुत-से दोस्त लोग तो हसन निजामी साहब को भी 'ख्वाजा उर्दू' के नाम से मुखातिव करते हैं।"

यह मजेदार बात सुनकर में श्रीर भी खिलखिलाकर हँसा। ऐसे धुन के पक्के के तो जरूर दर्शन करने चाहियें, मैंने सोचा। हमजा के साथ उसी रोज शाम को मैं निजामुद्दीन गया और ख्वाजा साहब से मुलाकात की। गये थे एक घंटे के लिए, पर वहाँ डटे रहे चार घंटे के करीब। बातचीत में बड़ा मजा श्राया। मेरा विश्वास हो गया है दिल्ली में ख्वाजा साहब की टक्कर का बात करने वाला दूसरा श्रादमी नहीं हो सकता। वे जीता जागता इतिहास हैं, एक कहानी हैं। उन्होंने बहुत पढ़ा है और कोड़ियों किताबें लिखी हैं। उर्दू उनके जीवन का सार है। उन्होंने हमें कई लतीफ श्रीर किस्से सुनाये जिन्हें सुनते समय १८४७ के गदर से लेकर १६३६ में लार्ड लिलिथगों की वाइसराय के पद पर नियुक्ति तक का सारा इतिहास हमारो श्रांबों के सामने से गुजर गया। जैसी सलीस बामुहावरा उर्दू ख्वाजा साहब लिखते हैं वैसी ही बोलते भी हैं। सुनने वाला दिल-ही-दिल में घवराने लगता है कि कभी ऐसा न हो वे श्रचानक चुप हो जायें।

दूसरे साहब जिनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा मिर्जा फरह-तुल्ला बेग हैं। इन्होंने गदर से पहले और बाद की दिल्ली का ऐसा नकशा खींचा है कि पढ़ते समय उस काल के समाज की जीती जागती तस्वीर आँखों के सामने आ जाती है। और उस पर तुर्रा यह कि गदर से पहले के हालात का आधार इनकी व्यक्तिगत छानबीन या बड़े बूढ़े लोगों से बातचीत ही हो सकती है क्योंकि इनका जन्म १८४७ के बाद का है। 'दिल्ली की आखिरी शमा" में बेग साहब ने बहादुरशाह के राज्य के अनितम मुशायरे का चित्र खींचा है। किताब पढ़ते ही बनती है। एक नमृना देखिये। शायर लोग मुशायरे में एक-एक करके आ रहे हैं। शमाएँ जल रही हैं। आप लिखते हैं:—

''उस्ताद जौक सबसे मिलकर शामियाने के दाई तरफ बैठ गये।
मुशायर में शोरा का विठाना भी एक फन है। नवाब जैनुलाब्दीन की
तारीफ कक्ष्मा कि जिसको जहाँ चाहा बिठा दिया। श्रीर फिर इस
तरह कि किसी को न कोई शिकवा न शिकायत। श्रगर कोई ऐसी
जगह बैठ जाता जहाँ उनके खयाल में उसको न बैठना चाहिये था,
तो बजाय इसके कि उसको वहाँ से उठाते, खुद ऐसी जगह जा बैठते
श्रीर थोड़ी देर बाद कहते, 'श्ररे भई, जरा एक बात तो सुनना'। वह
श्राकर उनके पास बैठ जाता। उससे बातें करते रहते। इतने में
कोई श्रीर शख्श श्रा जाता जिसको वह खाली जगह के लिए मौजू
समफते। उससे कहते—'तशरीफ रिखये, वह जगह खाली हैं'। जब
वह जगह भर जाती तो किसी वहाने उठ जाते श्रीर इस तरह दो
निशस्तों का इन्तजाम हो जाता.....।''

उसी मुशायरे में लेखक ने एक शायर का चित्र यों खींचा है:—

"श्रव वाई तरफ की शमा उठाकर श्रव्हुल्ला खाँ 'श्रोज' के सामने रख दी गई। ये बड़े पुराने चालीस-पेंतालीस वर्ष के मश्शाक शायर हैं। मजमून की तलाश में हर वक्त सरगर्दा रहते हैं लेकिन दूँ उ-ढाँढकर ऐसे बुलन्द मजामीन श्रीर नाजुक खयालात लाते हैं कि एक शेर तो क्या एक किले में भी उनकी समाई मुश्किल है। श्रीर कोशिश यह करते हैं कि एक ही शेर में मजमून को खपा दें। नतीजा यह होता है कि मतलब कुछ-का-कुछ हो जाता है। भला दूसरों को तो उनके शेरों में क्या मजा श्राये, कोई क्या दाद दे। हाँ, ये खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही मजे लेते हैं श्रीर खुद ही श्रपनी तारीफ कर लेते हैं। गजल इस जोर-शोर से पढ़ते हैं कि जोश में श्राकर सफे मजलिस से गजों श्रागे निकल जाते हैं। इनके शागिर्द तो दो-चार ही हैं; मगर उस्ताद भी इनको उस्ताद मानते हैं। भला किसका बल-बूता है जो इनको उस्ताद न कहकर मुफ्त में लड़ाई मोल ले..."

ख्वाजा इसन निजामी को छोड़कर ये सब साहित्यिक १६४० तक संसार से बिदा ले चुके थे। १६४० के बाद जो युग आरम्भ हुआ उसे दिल्ली के लिए प्रगति का युग नहीं कहा जा सकता। राशिदुल खैरी, मौलती अब्दुल हक, पं० व्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी आदि पुराने लोग वरावर उर्दू को सेवा करते रहे। परन्तु जो लोग वास्तव में पनपे वे रेडियो के आकर्षण से दिल्ली में आये हुए बाहर के साहि-त्यिक थे। बुखारी रेडियो के कर्ता-धर्ता थे। वे स्वयं उच्च कोटि के लेखक हैं। उन्होंने पंजाब के सभी उर्दू किव और कहानीकार यहाँ इकट्ठ कर दिये। जो प्रतिभाशाली किव इस प्रकार दिल्ली आये उनमें राशिद, मीराजी, फेज, डा० तासीर, हरिचन्द अख्तर, हफीज जालंधरी और हसरत के नाम उल्लेखनीय हैं। कहानीकारों में प्रमुख, मण्टो और कृष्णचन्द्र थे। इस प्रकार लड़ाई के दिनों में रेडियो ने दिल्ली में अच्छी-खासी रौनक लगाई हुई थी। यद्यपि इन लोगों ने अधिकतर रेडियो के लिए लिखा, पर फिर भी उससे उर्दू साहित्य की तो वृद्धि हुई ही।

युद्ध के समाप्त होते ही रेडियो ने पल्टा खाया। साथ ही उर्दू का सिंहासन भी हिल उठा। यह सभी जानते थे कि रेडियो पर जो महत्त्व उर्दू को दिया जा रहा था वह अनुचित था और वह नीति चिरस्थायी नहीं रह सकती। हिन्दी की घोर उपेन्ना की प्रतिक्रिया होनी अवश्यंभावी थी। सो, वहीं हुआ। १६४७ से ही हिन्दी को अधिक स्थान मिलने लगा। देश के विभाजन ने तो बैसे ही उर्दू पर कुठारायात कर दिया, किन्तु यह निर्विवाद है कि यदि विभाजन न हुआ होता तब भी उर्दू हिन्दी की चुनौती का भार न सह सकती। आखिर भाषा का निर्णय लोगों ही को तो करना था। बहुमत निः-सन्देह किसी भी समय हिन्दी के पन्न में था।

आज जबिक भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी घोषित हो चुकी है, उर्दू का भविष्य धूमिल जान पड़ता है। किन्तु उर्दू-प्रेमी आज भी बहुत-से हैं। उर्दू भाषा और साहित्य में अनेक गुए हैं जो उसे जीवित रख सकेंगे। कम-से-कम दिल्ली के लोग तो शायद ही उर्दू को भूल सकें।

इतिहासवेत्ता विधि की विखम्बना पर हँसेगा कि वही दिल्ली जिसने उर्दू को उन्नीसवीं शताब्दी में जन्म दिया और पाल-पोसकर बड़ा किया, आज उसके प्रति उदासीन है। इसका एकमात्र कारण है कि इन दस सालों में दिल्ली बिल्कुल बदल गई है।

## श्रतीत श्रोर वर्तमान—एक तुलना

नई दिल्ली में हनुमान रोड के पीछे एक छोटा-सा मन्दिर है। यह स्थानीय गौडीय मठ का केन्द्र है। यहाँ कुछ बंगाली सन्यासी रहते हैं, जो धर्मीपदेश का कार्य करते हैं। इनमें कुछ सज्जन तो प्रकांड विद्वान हैं। भारतीय दर्शन का उन्होंने गम्भीर ऋष्ययन किया है। सौभाग्य से मेरा इस मठ से कई साल से परिचय है और मेरा वहाँ प्रायः जाना होता है। त्यौहारों के अवसर पर वहाँ अच्छे व्याख्यान और शाख-चर्चा होती है, जिसमें मेरी हिन है।

गत वर्ष दीपावली के अवसर पर इस मठ में एक समारोह हुआ था। मैं भी वहाँ पहुँचा। कुल मिलाकर ५० के करीब सज्जन वहां उपस्थित थे। सभी अच्छे पढ़े लिखे थे। कीर्तन आदि के बाद श्री चक्रवर्ती का भाषण होना था। भाषण का विषय था "जीवन ध्येय"। श्री चक्रवर्ती किसी स्थानीय कालिज में प्रोफेसर हैं। उन्होंने जो कुछ कहना आरम्भ किया, उससे श्रोता लोग आश्चर्य में पड़ गये। सब लोग वक्ता की और घूर-घूर कर देखने लगे। श्री-चक्रवर्ती कह रहे थे—

"सज्जनो, वास्तविक जीवन-ध्येय वह है जो दैनिक जीवन में हमें सत्कर्म की त्रोर प्रेरित करे त्रीर जो सदा हमारे सम्मुख रह हमारे कृत्यों को प्रभावित करे। मैं नम्न सत्य कहूँगा, लाग-लपेट की वात करना व्यर्थ है। मेरा निजी ध्येय त्राजकल एक ही है, वह यह है कि जितनी मेरी त्राय है, मैं उसी में निर्वाह कर सक्तूँ त्रीर उधार माँगने की किसी तरह नौवत न त्राय। त्राजकल दिल्ली के किसी भी गृहस्थी के लिए यह ऊँचे-से-ऊँचा त्रादर्श है। इसी में सदाचार, सत्य त्रीर श्राध्यात्मवाद निहित है.....।"

श्री चक्रवर्ती इस नवीन श्राध्यात्मवाद की व्याख्या कर ही रहे

थे कि मठाधीश ने वीच में ही टोक दिया: "शेफेसर साहब, यह आज कौनसे दर्शन का बखान हो रहा है? आप तो अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। लोग जो सुनने की आशा लेकर आये हैं, उन्हें वही दीजिए न.....।"

श्री चक्रवर्ती खूब बोले। मैंने इतना सुन्दर भाषण किसी भी मंदिर में कभी नहीं सुना। कितनी सची बात उन्होंने कही! कैलाश जी मेरे साथ थे, इतने मुग्ध हुए कि श्री चक्रवर्ती से बाद में घंटों बातचीत करते रहे।

सायंकाल सेर करते हुए में और कैलाश घर वापस आ गये। हम बरावर यही सोचते रहे कि दिल्ली-निवासियों का जीवन-स्तर कितना ऊँचा उठ गया है। अपने विचारों को उदाहरण के साथ व्यक्त करते हुए कैलाश बोले—"ऐसा जान पड़ता है मानो रहन-सहन के मान और कुतुब मीनार में होड़ हो गई हो कि देखें कौन किससे ऊँचा रहता है।"

हम दोनों हँसते-हँसते पागल हो गये। मैंने कहा—"देखों कैलाश, जब भी तुम त्राते हो, हमेशा वर्तमान दिल्ली की युद्ध से पहले की दिल्ली से तुलना करने लग जाते हो। तुम्हें अच्छा लतीफा मिला। आज इस विषय पर छिक कर बात कर लो, रोज-रोज का भगड़ा खतम हो।"

कैलाश ने मेरी बात स्वीकार की श्रौर फिर एक बहुत ही श्रीश्रयंजनकः किन्तु रोचक रहस्य पर यों प्रकाश डाला—

''तुम्हें पता है न, हेमन्त, में दो महीने हुए बम्बई गया था। वहाँ चार दिन रहा। एक भी चीज नहीं खरीदी। जैसा लाठी-सा गया, वैसा ही वापस लौट आया। तो भी मेरे पूरे २००) रुपये खर्च हुए। तुम यकीन नहीं करोगे, एक बार में १६३६ में वम्बई गया था। तब भी वहाँ इतने ही दिन ठहरा था। सो रुपये का मैंने सामान खरीदा था। इसे निकाल कर, पता है मेरा क्या खर्च हुआ था? मानो या न मानो, मेरे कुल २४) रुपये खर्च हुए थे।"

मेरी पत्नी यह सुन कर हँस पड़ीं, बोलीं—"कैलाश जी, आप भी गजब ढा रहे हैं। माना आजकल महँगाई है, पर रुपये की दुअनी तो नहीं रह गई। आप तो बढ़ा-चढ़ा कर बात कर रहे हैं।"

कैलाश को ताव आ गया और कागज-पेंसिल उठा हिसाब लिखने लगा। कुछ देर बाद बोला—"लो भाभी, सुन लो। अब तुम्हीं समभती रहना रुपये का क्या बाकी रहा। मैंने २४) रुपये खर्च किये थे। उनका हिसाब इस तरह है। दिल्ली से बम्बई का आने-जाने का रेल-भाड़ा— नौ रुपये। (घबराओ मत, ठीक कह रहा हूँ। पितदेव से पूछ लो, उन दिनों नौ रुपये में जी० आई० पी० 'जहाँ-मन-आये-घूमो' टिकट दिया करती थी)। थर्ड में ही बड़ा आराम था। चार दिन का होटल का बिल था—आठ रुपये। और बाकी के आठ खर्च हुए ताँगा, बग्धी, पान, सिगरेट, सिनेमा आदि पर। इस साल अक्तूबर में जो २०० रु० खर्च हुए, उनका हिसाब इस प्रकार है:—

| रेल-भाड़ा दोनों तरफ का (क्लास २)    | ११६) रु० |
|-------------------------------------|----------|
| चार दिन का होटल का बिल              | ४४) रु०  |
| तांगा, बग्घी, पान, सिगरेट और सिनेमा | ४०) रु०  |
| जोड़                                | २००) रु० |

इसमें गलती दो-चार रुपये की हो तो हो, इससे अधिक बिल्कुल नहीं। थर्ड में तो मैं जा ही नहीं सकता था, क्योंकि घर वापस आने की इच्छा थी। अब भाभी आप ही बतायें, मैंने इसमें कौनसा गजब ढा दिया ?"

कैलाश के लेखे से हम लोग बहुत प्रभावित हुए। मेरी पत्नी को

श्राफसोस हुत्रा कि बेचारे को बेकार ही भला-बुरा कहा। श्रीमती जी ने भी कुछ पुराने विल निकाले। बहुत से अधूरे थे। अक्टूबर १६३६ का पूरा हिसाब मिल गया, जो इस प्रकार थाः—

| श्राटा २ मन, दालें ५ सेर, नमक मिर्च, मसाला | इत्यादि ६) रु०     |
|--------------------------------------------|--------------------|
| हरी तरकारियाँ                              | १शा) रु०           |
| घी शुद्ध हरियाने का १४ सेर                 | २२) रु०            |
| तेल सरसों का २।। सेर                       | १) रु०             |
| फल केले, ऋंगूर, सन्तरे, शरीफे ऋादि         | १६) रु०            |
| चीनी २० सेर                                | ৰ্ম) হৃ০           |
| दूध ३ मन<br>ईधन                            | १४) रु०<br>१०) रु० |
| ईंधन                                       | १०) रु०            |
|                                            |                    |

जोड़

EEII) EO

यह था उन दिनों का हाल, जब दुनिया हमें फजूल खर्ची कहती थी। अब सुनिये, अक्तूबर १६४६ का हाल। उक्त मास के बिल इस प्रकार हैं:—

श्राटा २५ मन, दालें ५ सेर, नमक, मिर्च, मसाला श्रादि ३८) रू० हरी तरकारियाँ ४८) रू० घी १४ सेर शुद्ध वनस्पति ३४) रू० तेल सरसों का २॥ सेर ४॥) रू० चीनी ६ सेर (इससे श्राधक के हम श्राधकारी ही नहीं) ४॥) रू० दूध ३५ मन १०४) रू० ईधन

फल ऋब हम खाते ही नहीं, जब तक कि बीमार न हों या रोते बचों को चुप न करना हो। फिर भी गत मास जो कभी-कभी फल खरीदे गये

जोड़

२३८।।।) रु०

इन आंकड़ों की तुलना से आप यह नहीं कह सकते कि जो सामग्री १६३६ में ६०) रु० की आती थी, वह अब २६६) रु० की आती है। यह तो तब होता यदि दोनों सूचियों की चीजें एक ही होतीं। एक में शुद्ध घी है, तो दूसरी में निकृष्ट वनस्पति, एक में प्रतिदिन सेवन के लिए फल हैं, तो दूसरी में केवल बिलखते बचों को चुप कराने का सामान । शुद्ध घी-दूध तो अब दिल्ली में एक कहानी बन गये हैं। भला ७) रु० सेर घी और १) रु० सेर दूध कीन ले सकता है ? बिगड़े हुए पुराने रईस या छड़े लोग, जिनका आगा न पीछा—वे ही अब खालिस घी-दूध खाने का दावा कर सकते हैं।

खाने की चीजों को छोड़ियो, श्रीर सब खर्च भी तो उसी श्रनु-पात से बढ़ गये हैं। मकानों का किराया (यदि सौभाग्य से मकान मिल जाय,) तांगे का भाड़ा, स्कूलों श्रीर कालिजों की फीस (यदि बच्चों को कोई श्रपने यहां लेने की कृपा करे), कपड़े का दाम श्रादि-श्रादि सभी कही-से-कहीं जा पहुँचे हैं। वेतन-भोगी लोगों का तो ऐसा बुरा हाल हुआ है कि सभी शरणार्थी कहलाने को उत्सुक जान पड़ते हैं।

में और कैलाश इन विचारों में डूव-से गये। सिगरेट का कश लगाते और धीमे स्वर में छुछ कहते। अचानक मेरी पत्नी ने एक विल निकाला और वड़े गर्व से उसे पढ़ा। यह अक्तूबर१६४६का हमारा पानी का बिल था—१३ रुपये आठ आने। यह वात कमाल की रही। अव हमने गिला करना अनावश्यक समभा। अक्तूबर १६३६ में हमने तीन मन खालिस दूध १४ रु० का खरीदा था और उसी महीने १६४६ में हमने १३॥) रु० का पानी खरीदा। कैलाश भी इस पर खूव हँसे और बोले—"तो मियां कौनसी वड़ी वात हुई? पानी भी तो एक बहुमृल्य पदार्थ है। और फिर दूध के बिल से पानी का बिल अब भी डेढ़ रुपया कम ही है!"

वात तो ठीक है, मैंने कहा। अब उलमन आप-ही-आप सुलभः गई।

मेरी पत्नी विल सुना कर ही चली गई थीं। कैलाश को नमस्ते कह मैं भी अपने कमरे में जा चुपचाप सो गया।

## "जमाने की रंगीनियां"

जो लोग बाहर के रहने वाले हैं और पिछलें पंद्रह-बीस सालों से ही दिल्ली में आ बसे हैं, वे भी दिल्ली में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तनों से बहुत प्रभावित हुए हैं। फिर भला उन लोगों का तो कहना ही क्या जो यहाँ सिदयों से रह रहे हैं और जिनके पूर्वजों को बलख या बुखारा या तुर्किस्तान से दिल्ली की शोहरत यहां खींच लाई थी। दिल्ली में हजारों ऐसे परिवार थे (इनमें से बहुत-से अब भी यहां हैं) जिनके पूर्वज यहां मुसलमान बादशाहों के निमंत्रण पर आये या स्वयं ही उत्तर-परिचमी प्रदेश की दंजर और पथरीली भूमि को छोड़ सम्पन्नता की खोज में दिल्ली आ पहुँचे। एक बार जो दिल्ली आया वह यहीं का हो लिया।

मौलाना हमजा की कृपा से इस प्रकार के कई एक घरों में मेरा आना-जाना रहा है। आज मुमे जब उन मित्रों की याद आती है तो में विह्वल हो उठता हूँ। वे सब-के-सब दिल्ली को छोड़ पाकिस्तान जा चुके हैं। मेरे अभिन्न मित्र हमजा भी उन्हों में शामिल हैं। उनमें से केवल एक ही हस्ती यहाँ रह गई है। वे हैं सैयद फैयाज हुसैन। वे हमजा की टोली के सबसे बूढ़े महाशय हैं। इस समय उनकी अवस्था ८० वर्ष के लगभग हैं। यदि विभाजन के दिनों में वे यहाँ होते तो निश्चय ही वे भी अपने मित्रों के साथ पाकिस्तान चले गये होते । उनके इस पुरुयभूमि में रह जाने का एकमात्र कारण यह हैं कि १६४७ में वे आठ महीने के करीब अपने भतीजे के पास हैदराबाद (दिल्ला) में थे। जुलाई १६४७ में जाकर वे अगले वर्ष मार्च में वहाँ से लौटे। महीनों उनका मन उचाट रहा। प्रायः मुफसे मिलते और दिल्ल की बात कहते। मैंने अपने पास आने से उन्हें रोक दिया था। जब मिलना होता वे कहलवा भेजते थे या पत्र लिख देते थे

ऋौर मैं उन्हें उनके घर पर मिल लेता था। ऋव वे भी मेरे घर ऋाने लगे हैं, क्योंकि महींनों कच्चे-पक्के में भटकने के बाद दिल्ली फिर से लीक पर आ गई है।

पिछले दिनों नवम्बर में फैयाज साहब काफी बीमार रहे। एक महीने तक विस्तर से उठ नहीं पाये। उन दिनों में कई बार उनके यहाँ गया। एक दिन तो पांच घंटे से भी अधिक उनके पास बैठा रहा। वे कुछ बात कर रहे थे। अचानक उनका गला रुंध गया और उनकी आँखों से टप-टप आँसू बहने लगे। मैंने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा, पर उन्होंने आँसू पोंछने या लज्जावश मुक्से मुँह छिपाने की कोशिश नहीं की। मैंने घबराकर पूछा "भाई जान, क्या बात है ? आप रो क्यों रहे हैं ? तिवयत तो अभी आप कह रहे थे खराब नहीं है।"

तिकये के नीचे से तीलिया निकाल उन्होंने मुँह और आँखें पोंछीं। फिर मेरी ओर देखकर छुछ कहने का प्रयत्न किया। दो-चार शब्द वोलकर फिर कक गये। मेरे आप्रह पर सैयद फयाज हुसैन ने एक सिगरेट लगाया और धीरे-धीरे बोलना आरम्भ किया—

"माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको इस कहर परेशान होना पड़ रहा है। आज पुरान दिनों की याद ताजा हो आई है। मगर क्या अर्ज कहँ, जबान पर साले लगे हैं, कुछ कहने की ख्वाहिश होती हैं, पर एकदम कुछ और ख्याल आ जाता है जो अपना ही तरफ खींचता है। आज मेरा दिल मैदाने-जंग से कम नहीं। न जाने क्यों तरह-तरह के ख्यालात उभरते हैं और फिर आपस में ही टकरा जाते हैं। कभी हँसने को जी चाहता है और कभी आप-ही-आप आँखें तर हो आती हैं। इस कशमकश ने कल से मुक्ते हैरान कर रखा है...।"

मेंने भाई जान की बात काटते हुए आग्रह किया कि उन्हें सव कुछ स्पष्ट कहने में संकोच नहीं होना चाहिये। "क्या आप मुफे अपना सच्चा दोस्त नहीं मानते? क्या में सभी हालात से वाकिफ नहीं हूँ? फिर क्यों आप अपने दिल का बोफ अपने तक ही रखते हैं? साफ-साफ कहिये, शायद में आपका बोफ बटा सकूँ।"

फैयाज हुसैन साहव की आँखें फिर भर आई और कंधे हुए गले से उन्होंने बोलना शुरू किया—

"आपकी मुह्ब्बत और नेकनीयती पर मैं जीते जी शक करना हराम समभूँगा। सच पूछिये तो आपकी विरादराना हमदर्दी ही मेरे लिए एक मसला बनी हुई है। इस वक्त मेरे खयालात की रवानगी में यही सबसे बड़ी क्कावट है। मुफ्ते हफ्तों से हमजा और दूसरे दोस्त याद आ रहे हैं। कभी सोचता हूँ कितना अच्छा होता अगर मैं भी पाकिस्तान चला गया होता। यह सोचते ही फटका-सा लगता है और दिल को ठेस पहुँचती है। में सोचने लगता हूँ क्या वाकई अब दिल्ली मुसलमानों के लिए विदेश हो चली है। क्या ईमानदार मुसलमान भी अब जामा मस्जिद और लाल किले के बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा करेंगे और आँखों से नहीं देख सकेंगे ? क्या हिन्द की सरजमीन अब इस्लाम के पौधे को नशो-नुमा नहीं दे सकेगी ? क्या वाकई अंग्रेजों और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं और क्या मुसलमान भी अंग्रेजों की तरह हिन्दुस्तान से कूच कर सकते हैं ? क्या हम लोग यहाँ सिर्फ हुकमरां की हैसियत से ही रहे ? क्या इस सरजमीन से मुसलमानों का कोई लगाव नहीं.....।"

भाई जान ये शब्द वोलते-वोलते मूर्छित-से होकर धम से तिकये पर गिर पड़े। एकदम छुर्सी से उठकर मैंने उनके सिर को संभाला। वे बच्चों की तरह रो रहे थे। मैंने कहा आप अब खामोश ही रहें। आपके लिए बोलना ठीक नहीं। आप बहुत भावुक हो गये थे और उद्देग के प्रवाह में वह चले थे। आपका शरीर इतना दबाव नहीं सह सकता......।

में तो समका था कि मेरे कहने का भाईजान पर असर हुआ है, इसीलिए वे अब चुप हैं। किन्तु में अन्तिम वाक्य समाप्त करने ही जा रहा था कि वे एकदम उठ बैठे और आवेश में आकर फिर बोलने लगे—

"में कैसे खामोश रह सकता हूँ ? एक तरफ तो मुक्ते पुराने दोस्त याद आते हैं जिनके बिना दिल्ली अब वीरान-सी दिखाई देती है, और दूसरी तरफ मुक्ते उन चार सिदयों का खयाल आता है जो मेरे बुजुर्गों ने इस मुल्क में गुजारी हैं। शायद आपको पता नहीं कि मैं बाराह के सैयदों के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। इसी दिल्ली में अठारहवीं सदी में मेरे बाप-दादा बरसों बादशाह के वजीर रहे। हम लोगों ने तब से ही दिल्ली को अपना वतन माना है। दिल्ली पर कोई एहसान नहीं, कहीं और हमारा घरबार भी तो नहीं है। जब मुक्ते बचपन का एक किस्सा याद आता है तो मेरी रूह कांप उठती है। मैं

१२ साल का था जब एक बार मेरे वालिद सख्त बीमार हो गये। मेरे चचा हैदराबाद की फौज में बहुत बड़े अफसर थे। उन्होंने बालिद को वहाँ बुलाया पर बाल्दा के सममाने पर भी वे नहीं गये और चचा को लिखवा भेजा, 'घबराने की चंदां जरूरत नहीं, उम्भीद है ठीक हो जाऊँगा। अगर खुदा को छुछ और मंजूर है तो बही सही। अगर मरना ही है तो इस जहान में दिल्ली से बढ़ कर कीनसी जगह अच्छी हो सकती है'। आखर वालिद का इन्तकाल दिल्ली ही में हुआ।''

यह किस्सा सुनाते-सुनाते फैयाज हुसैन की ऑखें फिर तर हो गई। मैं उनके मानसिक द्वंद्व की मत्तक उनके चेहरे पर साफ देख रहा था। राजनीति से उन्हें कभी विशेष लगाव नहीं रहा, किन्तु फिर भी वे १६४४-४६ में पाकिस्तान के समर्थक थे। मुस्लिम लीग के वे कभी सदस्य नहीं रहे, परन्तु यह उनका विश्वास था कि वह संस्था ही मुसलमानों का सच्चा नेतृत्व कर सकती है। उन्हीं पुरानी वानों को वे अब अपने दिल में उथल रहे थे। वरवस उन्होंने अपनी विचारधारा में कुछ परिवर्तन पाया, जो इतना स्पष्ट नहीं था कि विचारक को विरोधाभास की पीड़ा से अखूता रख सके, और न ही इतना निर्वल कि उसे उपेन्ना के आवरण में ढांपा जा सके।

कुछ मिनट खामोश रह कर भाई जान ने फिर बोलना शुरू किया—

"पिकिस्तान का जहूर में आना अच्छा है या बुरा, इस पर बहस करना अपने ही बाल आप नोचने के बराबर हैं। जो होना था वह हो चुका। कम-से-कम हिन्दुस्तान के मुमलमानों को अब पाकिस्तान के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हमारे अपने ही मसले कुछ कम अहम नहीं। जब में यहाँ के मुसलमानों की मौजूदा हालत का खयाल करता हूँ तो मुक्ते एकदम गदर के बाद के दिनों की याद आती है। मैंने गदर नहीं देखा। मेरी तो पेदाइश १८६ की है। पर उन दिनों के हालात से में खूब बाकिफ हूँ। मुनलमानों की हकूमत ही नहीं सब उम्मीदों का भी खातमा हो चुका था। हर तरफ अधेरा-ही-अधेरा था। अंग्रेज हाकिम की आँखों में हम सब बागी थे और इस लिए सजा के मूजिब। यह पालिसी गदर के तीस चालीस साल बाद तक चलती रही। मुमलमान गिन-गिनकर दिन काट रहे थे। उन्हें कुछ सूक्त नहीं रहा था। काफी जुल्मोसित्म सह चुकने के बाद उम्मीद की किरन

दिखाई दी। मेरे बुजुर्ग दोस्त सर सैयद श्रहमद ने हमें रास्ता दिखाया। उनकी बताई हुई राह पर चलकर कुछ बरसों में ही मुमलमान संभल गये। उन्होंने नये हालात को समभना शुरू किया और बहुतों ने श्रपने श्रापको उनके मुताबिक भी कर लिया। श्रंधेरा धीरे धारे छंटने लगा। श्रपना फर्ज मुमलमान समभने लगे और १६०० के करीब हिन्दुस्तान के दूसरे लोगों की तरह ही मुसलमान भी इस मुल्क में रहने-सहने लगे।"

यहाँ फैयाज साहब कुछ रके। मैं समभ रहा था कि उन्नीसवीं सदी से अब वे बीसवीं सदी के हालात पर आना चाहते हैं। इसीलिए एकदम रक गये। किसी भी विचारक या आलोचक के लिए वर्तमान की समालोचना अतीत की आलोचना की अपेचा कहीं अधिक कठिन, अधिक जटिल होती है। अतीत इतिहास मात्र है और वर्तमान जीवित परिस्थितियाँ। अतीत पुरानी और प्रायः विस्मृत घटनाओं के पुंज से बढ़कर और कुछ नहीं, परन्तु वर्तमान की घटनाओं में जीवन की सिहरन है, प्रत्यच्च वातावरण के लच्चण हैं और आत्मीयता के गुण हैं। यदि अतीत किसी दूरस्थ मित्र को पत्र लिखने के समान है, तो वर्तमान उस मित्र से प्रत्यच्च वातचीत करने के बराबर। इसलिए कोई भी समभन्ग व्यक्ति वर्तमान के सम्बन्ध में बात करने से पहले अपने विचारों को तोलेगा और यथासंभव निष्पच्च भाव से विचार करने का प्रयत्न करेगा।

मेंने सममा इसीलिए भाई जान चुप हो गये। वे भी अपने विचारों को तोल रहे होंगे। किन्तु मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ गई थी कि में वर्तमान की श्रोर उनकाध्यान श्राकर्षित किये बिना न रह सका। मैंने कहा—"गदर के बाद के समय से श्राज की स्थिति की तुलना करना मुमे भी बहुत ठीक जंचता है। उन दिनों जो संबट मुसलमानों पर श्राया था वह सचमुच भयंकर था। हो सकता है उदू लेखकों के मतानुसार वह प्रलयंकारी भी हो। श्राज जो स्थिति है उसके बारे में मतभेद हो सकता है, किन्तु यह सभी मानेंगे कि हिन्दुस्तान के मुमलमानों के सामने जो हालात देश के बटवारे ने पैदा कर दिये हैं वे भी बहुत पेचीदा हैं। गदर के बाद के हाकिमों श्रोर श्राज के हाकिमों में तो श्राकारा-पाताल का श्रन्तर है। सच पूछिये तो इस देश में श्राज हाकिम हैं हो नहीं, लोग खुद ही सब-कुछ हैं श्रोर श्राप जानते ही हैं

लोगों में करोड़ों मुमलमान भी शामिल हैं। फिर भी मैं इस बात से इन्कार नहीं करूंगा कि श्राधुनिक परिस्थितियाँ बहुत से मुसलमानों के लिए संकट-सूचक हो सकती हैं......"

भाईजान जो शायर अब अपनी उलमनों पर कावू पा चुके थे, मेरी बात काटते हुए बोले —

"आप भी नज्मी जान पड़ते हैं, खूत्र मेरे मन की बात कही। में सचमच त्राज के हालात के बारे में ही सोच रहा था। यह तो त्राप मानियेगा ही कि पाकिस्तान बनते ही हिन्द के मुसलमान खौफ खा गये। मैं किसी को क्सूरवार नहीं ठहराता। न ही इस बात से मुंह मोड़्गा कि हमारे सच्चे खैरख्वाह भी इस मुल्क में हैं। अगर मुसलमानों पर मुसीबतें ऋाई तो यह भी ठीक है कि जान और ताकत को खतरे में डालकर यहाँ के रहनुमात्रों ने ही उनकी हिफाजत की। कौन नहीं जानता कि मुसलमानों के लिए ही गांधीजी ने जान दी। उनकी इन्तदाई कुर्वानी से मुसलमान बहुत मुतास्मिर हुए हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि हिन्दुस्तान के लीडर हिन्दू-मुसलमान में कोई तमीज नहीं करते श्रीर सबकी बराबर हकूक देना चाहते हैं। सुक्ते कल ही जाहिद साहब ने यतलाया कि यह बराबरी की बात ऋब हिन्दुस्तान के नये आईने में भी शामिल कर दी गई है। इसलिए यह सही है कि लीडरान जो कहते रहे हैं उसमें से बहुत-कुछ उन्होंने अमली तौर पर कर भी डाला है। मगर ......मगर क्या इजाजत है कि तस्वीर के एक थ्यौर पहलू पर भी कुछ अर्ज करूं?"

"जरूर", मैंने कहा, "बोलिये न, संकोच किस बात का है। श्रगर दों दोस्त भी इम मामले पर साफ-साफ बात नहीं कर सकते तो वह तो श्रौर भी बुरा होगा। मैं वेशक हिन्दू हूँ, मगर हिन्दुस्तानी भी......।"

भाई जान चुप न रह सके - "अरे, भई, तुम कहाँ से-कहाँ पहुँच गये + कसम है, मेरा यह मनलव नहीं था। मैं तो वैसे ही बोलता-बोलता अटक गया था। लो अब सुन लो। सच्ची बात कहने में भिमक कैसी। बात यह है कि हकूमत की पूरी कोशिशों के बावजूद भी छुछ मुश्किलात मुसलमानों को दरपेश आई हैं और आ रही हैं। वजह छुछ भी हो मुश्किल को तो मुश्किल ही कहा जायगा। आपको शायद मालूम ही है कि हिन्दुस्तान का कोई ही ऐसा बड़ा मुस्लिम घराना होगा जिसमें से दो-चार आदमी पाकिस्तान न गये हों। दिल्जी का तो जिक ही न की जिये। यहाँ तो एक भी ऐसा घर नहीं जिसमें से आधे आदमी वहाँ न चले गए हों। नौकरी-पेशा लोग तो सभी चले गये। इसलिए जब कभी भी हम लोग पाकिस्तान और दिन्दुस्तान में तनातनी की खबर सुनते हैं तो सबका कलेजा मुँह को आता है। हम तो यहाँ हैं और बहुत-से अजीज पाकिस्तान में। हमें यह सोचने की फुर्सत ही नहीं कि किसने क्या कहा या किया—पाकिस्तान ने ज्यादती की या हिन्दुस्तान ने। ईमानदार आदमी यह भी मानेगा कि हमारी सरकार ने पाकिस्तान से सच्ची दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। पर भई, पाकिस्तान की गलती भी तो हमें परेशान कर हालती है। खुदा जाने तह में क्या बात है, अब मनिआईर आने जाने बन्द हो गये हैं। भला कल को अगर चिट्ठी-पत्रो भी आनी बन्द हो जाय तो हमारा क्या हाल होगा। मेरे ही सात अजीज पाकिस्तान में हैं। उनकी खबर-सार दो हफ्ते न आये तो बेचैन हो उठता हूँ।"

जिस धेर्य श्रोर निष्पचता से भाईजान ने मुसलमानों की मुश्किलें बयान की वह सचमुच श्रासाधारण थी। उनकी बात बिल्कुज सच्ची है। फिर भी मैंने सोचा उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ श्रोर बताऊं। सो मैंने प्यालों में चाय डालते हुए कहा—

"आपकी बात में बिल्कुन समक्त गया। में सफाई पेश नहीं करूंगा। इस बारे में मेरे जो विचार हैं वे आपके आगे रखना चाहूँगा। इस बटवारे से जो दोनों तरफ तबाही हुई है उससे इन्कार कीन कर सकता है। लेकिन बटवारे की मांग पर तो मुस्लिम लोग ही अड़ी थी। आजादी की खातिर हमारे नेताओं ने वह शर्त भी मान ली। अब आप ही बतलाएँ पाकिस्तान बन जाने पर उन लोगों को आपके आराम और तकलीफ की क्या कोई चिन्ता ही नहीं होनी चाहिये। यहाँ के मुसलमानों में कौन पाकिस्तान का समर्थक था और कौन विरोधी, यह सवाल तो अब कोई पूछता ही नहीं। पिछली भूल-चूक बट्टे खाते में गई। उसका हिसाब अब कोई नहीं मांगता। आप लोगों को निश्चय ही कुछ तकलीफें हैं, परन्तु मेरा खयाल है उनकी तह तक पहुँचने पर आप देखेंगे कि उनकी जिम्मेदारी हमारी सरकार पर नहीं आती। सरकार तो बेचारी पाकिस्तान को रियायत-पर-रियायत देने के लिए चारों तरफ बदनाम हो गई है। खैर, असल में सवाल यह है कि

सरकार का मुसलमानों की तरफ क्या रुख है। इसका जो जन्नाब होगा उसी से तो हिन्दुस्तान में मुसलमानों के भविष्य पर प्रकाश पड़ेगा......."

भाई जान के चेहरे पर कुछ रौनक दिखाई दी श्रौर लिहाफ को श्रच्छी तरह लपेटते हुए बोले—

"वाह, वाह, क्या खुब, आपने फिर मेरे दिल की बात लफ्जों में अदा की है। श्राप लोग चाहे कुछ ही सममें, हमारा जो श्राज पाकिस्तान के बारे में खयाल है वह हमारा दिल ही जानता है पर खैर. जो हुआ सो हुआ। सरकार के इरादों की बात आपने खूब कही। श्रगर कहीं हिन्द सरकार इस कदर गैर-फिरकेवाराना न होती श्रौर मुसलमानों को उसके इरादों पर पूरा यकीन न होता, तो बाकई सभी मुसलमान या तो पाकिस्तान चले जाते या पिजरे में बन्द तोते की तरह किसी-न-किसी तरह दिन गुजारते। श्रव सारी बात पर गौर करने से मुक्ते यकीन हो गया है कि जल्द ही हिन्दुस्तान का मुसलमान अपना सर ऊँचा करेगा और हिन्द के लिए सब-कुछ कुर्वान करने को तैयार होगा। सर सैयद श्रहमद ही के सबक से हम श्राज भी फायदा डठा सकते हैं। उन दिनों उनके बताये हुए पर श्रमल करना बहुत-कुछ मुश्किल था, पर त्राज त्रासान ही नहीं बिल्कुल कुररती भी जान पड़ता हैं। सर सैयद ने हमें जमाने के साथ बदलने की नसीहत की थी। उन दिनों हमें अंग्रेजों की रीस करनी थी, उन्हें ख़ुश करना था और श्रंग्रेजी तहजीब को श्रपनाना था। श्रीर श्रंग्रेज थे हमारे हाकिम श्रीर हम उनके गुलाम। भला उन बातों का आज के हालात से क्या मुकाबला। अब हमें हिन्दुस्तान ही की एक जबान सीखनी है। जब श्रंग्रेजी तक को हम अपनाते रहे तो हिन्दी ही हमारे गले में क्यों श्रदकने लगी ? यह तो हमारे श्रीर भी नजदीक है। दसियों मुसल-मानों ने इसकी जड़ें अपने खून से सींची हैं। श्रीर श्रव हाकिम-गुलाम का सवाल ही नहीं उठता। सभी एक जैसे हैं। मुकम्मिल जम-हूरियत में जो हक श्रीरों को हासिल हैं वही मुनलमानों के भी हैं। श्रंमेज जो गैरमुल्की थे श्रौर सदा हम पर हकूमत करते रहे उनसे तो मिलकर हम काम करने को तैयार हो गये, क्या अब हिन्दुओं से ही मुंह मोड़े गे-उन हिन्दुश्रों से जिनके साथ हम सदियों से भाइयों की तरह रहते आये हैं और जिनके साथ हमने इसी मुल्क में जमाने

के नशेबोफराज देखे हैं। मियां हेमन्त, जमाना हमेशा बदलता रहता है। इन्सान वह है जो जमाने की रंगीनियों से चकाचौंघ होकर लड़-खड़ाने की बजाय उन रंगीनियों से हो सके तो लुत्फ उठाये वरना कम-से-कम खुद को उनके मुवाफिक तो कर ही ले। सिर्फ वक्त का सवाल है। अभी मुमलमानों ने इस मामले को पूरी तरह नहीं समका। मैं आप इसे आज ही समक पाया हूँ। वह दिन बहुत दूर नहीं जब सभी इसे खुब समक लेंगे।"

मुक्ते सैयद फैयाज हुसैन की बातों में बहुत मजा श्राया। मैं जानता था वे दिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि कृत्रिमंता उनके स्वभाव में नहीं है। मैं उनके साथ सहमत हूँ कि वह दिन दूर नहीं जब सभी मुसलमान फैयाज साहब की तरह असलियत को समक्त जायँगे और अस्थायी कष्टों के बावजूद भी दिल्ली को दिल से दूर नहीं करेंगे।

श्रव रात के नौ बज चुके थे। मैंने भाई जान से इजाजत मांगी श्रौर बाईसिकज़ पर चढ़ नीधा घर जा पहुँचा।